





६। यह

८ और

a a

# माण्डूक्योपानेषद्

गौडपादीय कारिका, शाङ्करभाष्य

हिन्दी-अनुवादमहित



गीताप्रेस, गोरखपुर

In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

हान ्रंगोरखपुर

सं० १९९३ से २०२४ तक ३७,२५० सं० २०३० दसवाँ संस्करण . ३,००० सं० २०३२ ग्यारहवाँ संस्करण . ५,००० कुळ ४५,२५०

मूल्य १.२५ ( एक रुपया पचीस पैसे )

पता—गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस ( गोरखपुर )

मुद्रक-संसार प्रेसं, काशीपुरा, वाराणसी-१

In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

६। यह

श्रीहरिः

# भूमिका

८ और

माण्ड्रक्योपनिषद् अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। नाओंकुल वारह मनत्र हैं। कलेवरकी दृष्टिसे पहली दस उपनिषदों में नका
सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगर हेतु
गौडणादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और लिये
बढ़ा दिया है। कारिका और शाङ्करभाष्यके सहित यह उपनिष्वित्त
अद्वैतसिद्धान्तरसिकों के लिये परम आदरणीया हो गयी कागौडणादीय कारिकाओं को अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम निबन्ध कहा है।
सकता है। उसी प्रन्थरत्नके आधारपर भगवान् शङ्कराचार्यने अद्वेति
सिह्म क्थापना की थी। यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है कि ही
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रथा
श्रेय आवार्यप्रवर भगवान् शङ्करको है और उसका मूल प्रन

कारिकाकार भगवान गौडपाइ।चार्यके जीवन तथा जीवनि। कालके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बँगलाइ-'वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेखक स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्दर्जी सरस्वतीने उन्हें गौडदेशीय (बंगाली) वतलाया है। इस विषयमें वहाँ नैष्कर्म्य सिद्धिकार भगवान सुरेश्वराचार्यका यह रलोक प्रमाणा क्रमसे उद्धृत किया गया है—

> एवं गौडेर्द्राविडेर्नः पूज्यैरर्थः प्रभाषितः। अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदगीश्वरः॥

> > (8188)

\* इस प्रकार जो साक्षात् भगवान् ही अज्ञानोपाधिक होकर अहङ्कारादिकां साक्षी (जीव) हुआ है उस परमार्थ-तत्त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय और द्रविडदेशीय आचार्योंने वर्णन किया है। [यहाँ गौडदेशीय आचार्य श्रीगौड-पादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचार्यजीको।] गौडपादाचार्य भी संन्यासी ही थे। उनके शिष्य श्रीगोविन्द्-र्य थे और गोविन्द्पादाकार्यके शिष्य भगवान् शङ्कराचार्य इस्तम्प्रदायमें जो आचार्यवन्दनात्मक मंगलाचरण प्रसिद्ध भ आरम्भसे लेकर श्रीपद्मपादाचार्य आदि भगवान् शङ्करंके पर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योंकी शिष्य-परम्परा इस प्रकार यी है—

नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं सक्तिं च तस्युत्रपराशरं च। ज्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द्योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ श्रीक्षञ्कराचार्यमथास्य पद्मपादन्च इस्तामलकं च शिष्यम्। वं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥ श्र

इससे विदित होता है कि श्रीगौडपादाचार्य भगवान् शुकदेव-के शिष्य थे।

भगवान् गौडपादाचार्यके प्रन्थोंमें उनकी कारिकाएँ जगव्यस्ति । उनका एक प्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य श्री है, जो वाणीविलास श्रीरंगम्से प्रकाशित हुमा है। उस भाष्यसे उनका ग्रहान् योगी । सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुमा एक खांख्यश्रीरंकामोंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु वह उनका रचा है या ही-इस विषयमें विद्वानोंका मतभेष है। अस्तु, हमें तो इस समय नकी कारिकामोंपर ही कुछ विचार करना है।

कारिकामोंकी रचता बड़ी ही उदास्त और मर्मस्पिशांनी है।
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो
प्रिय कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारिशाला
है। जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि
ंगीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरैः' उसी प्रकार अद्वैतवोधके लिये यह दृज्तापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस
प्रन्थरत्नका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो
सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतिनराकरण और स्वमत-

श्राङ्करसम्प्रदायमें शास्त्राध्ययनसे पूर्व आचार्य और शिष्यगण इस मङ्गळाचरणका उच्चारण किया करते हैं।

### [ 4]

संस्थापन-सभीका शास्त्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह एक ही प्रन्थ मुसुक्षुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है।

इस प्रन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और १०० इस प्रकार कुछ ११५ कारिकाएँ हैं। पहछा आगम प्रकरण है। इसमें सम्पूर्ण माण्ड्क्योपनिषद् और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं- के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका खण्डन किया गया है। कोई अगवान्की इच्छामात्रको सृष्टिमें हेत मानते हैं, कोई काळसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके छिये स्राहि स्वीकार करते हैं और कोई क्रीडाके छिये जगत्की उत्पत्ति मानते हैं। इन सब पक्षोंको अस्वीकार करते हुए अगवान् कारिकाकार कहते हैं—'देवस्यैष स्वभावोऽयमासकामस्य का स्पृहा'(१।९) अर्थात पूर्णकाम अगवान्को सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है। यह तो उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही आस रहा है। एरमार्थद्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता।

माण्ड्क्योपनिषद्में ऑकारकी तीन मात्रा अ उ म् के द्वारा स्थूल, सुक्स और कारण दारीरके मिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञ-का वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिन्यिकिकी अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्, खप्न और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल, सुक्ष्म और आनन्द हैं। जाप्रदवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रमें रहता है। खप्नावस्थामें कण्ठमें और सुषुप्तिके समय हृद्यमें रहता है। इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ओंकारके चतुर्थ-पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चम्रमका भी कोई अधिष्ठान होना चाहिये। वह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सर्वात्मा मौर सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशस्वरूप है, उसमें अन्यथाप्रहणक्रप स्वप्न और तत्त्वाप्रहणक्रप सुषुप्तिका सर्वथा अभाव है। जिस समय बनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है उसी समय उसे इस अजन्मा तथा खप्न और निद्रासे रहित अद्वेत-

तत्त्वका बोध होता है । इसी बातको आचार्यप्रवर गौडपाद इस प्रकार कहते हैं—

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुष्यते। अजमनिद्रमस्वप्नमद्धैतं बुष्यते तदा॥ (१।१६)

इस प्रकार आगप्तप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्म-की एकता तथा प्रपञ्चका माचामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य-प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है। वहाँ सबसे पहले खप्तदृश्यका मिथ्यात्व प्रतिपाद्त किया है, दर्योंकि खप्नकी उपलब्ध देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वधा असम्भव है। स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर आकर खाप्न पदार्थीको देखता हो-यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियों-से वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंसे स्वप्तका अध्यात्व सिद्ध कर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाग्रे कालीन दृश्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है। वहाँ यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ असत्य और वाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं। उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी उर मानसिक और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। हर इस प्रकार जाप्रत् और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध हैं होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिक़िष्यत और बाह्य हदयोंको 'गी देखता कौन है ! इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-

> कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया। स एव बुध्यते सेदानिति वेदान्तनिश्चयः॥

वोग

श्रन

सव

(2132)

इस प्रकार भगवान् गौडपादाचार्यके मतमें प्रपञ्चकी प्रतीति मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त वासनारूपसे स्थित भेवसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सर् है, न असत् है और न सदसत् है; न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न है; यह न सावयव है, न निरवयव है और न उभयरूप है। वस्तुतः सरूपविस्मृति ही माया है; अतः सरूपन्नानसे ही उसकी निवृत्ति होती है। जिस प्रकार मन्द अन्वकारमें रज्जुतत्वका निश्चय न होनेपर उसमें सर्प, घारा, भूष्टिइद आदि अनेक प्रकारके विकल्प हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमान रज्जु हो रह जाती है उसी प्रकार मायागोहित जीवको ही भेदमपश्चकी आन्ति हो रही है; मायाका पदी हटते ही एकमान अखण्ड, अद्येत वस्तु हो अविधार रह जाती है।

इसके आगे आचार्यने प्राणातम्बाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्त्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और पद्यात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया है। वहाँ वे कहते हैं कि लोकमें गुइ जिसको जिस भावकी जिस्रा दे देते हैं वह तत्म्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जातो है। किन्तु जो इन विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानसूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको जानता है वह तिःशृद्ध होकर वेदार्थको कल्पना कर सकता है, अर्थात् इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे स्वप्न, माया और गन्धवंनगर होते हैं वैसा ही विज्ञजन इन प्रपञ्चको देखते हैं तो फिर प्रमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्यते इस कारिकासे दिया है।

न निरोघो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न सुद्धश्चर्न वै सुक्तु इत्येषा परमार्थता॥ (२।३२)

तात्पर्य यह कि एक अखण्ड चिद्वत वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, मुमुश्च और मुक्त किसी भी प्रकारक व्यवहार वहीं है। यह तस्व अस्यन्त दुर्दर्श है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तुतक पहुँचनी चहुत ही कठिन है। जिन वेदके पारगामी मुनि- जनोंके राग, भय और कोघादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं उन्हींको इस प्रपञ्चातीत अद्भय पदका बोघ होता है। इसका बोघ हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्द्धन्द्व और निर्भय हो जाता है तथा इति, नमस्कार और स्वधाकारादि व्यवहारकोटिसे ऊँचा उठकर वह देह और आत्मामें ही विश्वाम करनेवाला एवं यहच्छालाम-सन्तुष्ट हो जाता है। फिर बाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत नहीं होता।

इस प्रकार वैतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वैताभावका प्रतिपादन कर फिर आगमप्रकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्वको युक्तिहारा सिद्ध करनेके लिये अद्वैतप्रकरणका आरम्भ किया गया है। वहाँ आरम्भमें ही यह बतलाया गया है कि 'मेरा उपास्य अन्य है और में अन्य हूँ' इस प्रकारका उपासनाश्रित घर्म जातब्रहा (कार्यब्रह्म) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत् अजन्मा ब्रह्म ही है। अतः कार्यब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक कृपण ही है केनोपनिषद्में भी कई पर्यायोंमें मन, वाणी और पाणादिके साक्षीको ही ब्रह्म वतलाकर 'नेदं यदिदमुपासते' इस वाक्यसे उपास्यका अव्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार नैकार्पण्यका निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्' अर्थात् समभावमे ्स्थित अजाति—अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है—ऐसा कहा है। उद्देसके पश्चात् घटाकाशादिके दृष्टान्तसे औपाधिक शेदका उल्लेख हर करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पत्ति और असंगताका हैं प्रतिपादन किया है। वहाँ यह बतलाया है कि जिस प्रकार एक विश्वाकाशके धूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त बोध्यटाकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख-ब्रह्भख्से समस्त जीव सुखी या दुखी नहीं होते; और वस्तुतः तो सद्युद्धि आदि आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्माका ु सुख-दुःखादिसे कभी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण, ्रपत्ति, गमन आगमन और स्थिति आदिसे भी आतमामें कोई माविलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात स्वप्नके समान आत्माकी

मायासे ही कल्पित हैं। अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और निर्छेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वितीयम्', 'इदं सर्वं यदयमात्मा' तथा 'हितीयाद्वै भयं भवति', 'उद्रमन्तरं कुरुते जथ तस्य भयं भवति' आदि अतियोंसे अभेददृष्टिकी प्रशंसा और भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है। छान्दोग्योपनिषद्में सृत्तिका-घट, अग्नि-विस्क्रुक्तिक् और लोह-नखनिक्रन्तनादि द्रष्टान्तोंसे जो सृष्टिका वर्णन किया गया है वह जिलासुकी बुद्धिमें प्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद विठानेके छिये है; वस्तुतः प्रपञ्चभेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है । अतः सिद्धान्त यही है कि जो कुछ भेर है वह व्यवहारदृष्टिसे है, प्रमार्थतः उसकी गन्ध भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतस्व उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण वह निरय नहीं हो सकता। इसके सिवा यदि विचार किया जाय तो न तो सद्दरतुका जन्म हो सकता है और न असत्का हो, क्योंकि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशस्त्रक समान असत् है उसकी भी कैसे इत्पन्ति हो सकती है। अतः यह सारा द्वेत मनोदस्यमात्र है। यनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वेतकी तनिक भी उपलिच नहीं होती।

इस प्रकार आतमसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त संकरप नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता है। उसका यह आप्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि प्राह्म वस्तुका अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्मकारवृत्ति या वृत्ति-व्याप्ति भी कहते हैं। उस अवस्थाका कारिकाकारने तैतीससे छेकर अवृतीसवीं कारिकातक बढ़ा ही मार्मिक वर्षन किया है। यही बोध-स्थिति है, इसीके छिये जिश्चासुका सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है। कारिकाकारने इसे 'अस्पर्ययोग' कहा है। इस अभयस्थितिसे बन्य योगिजन भय भानते हैं; क्योंकि यहाँ अहंकारका मत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें आत्मनाश दिखायी देता है। यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके छिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति, दुःखक्षय, बोध और अक्षयशन्ति मनोनिग्रहके अधीन हैं। वह मनोनिग्रह भी वहें धीर-वीरका काम है। उसके छिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत अध्यवसाय और परम धैर्यकी अवस्यकता है। उसमें नाना प्रकारके विध्न आते हैं। भगवान कारिकाकारने बयालीससे लेकर पैतालीसवीं कारिकातक उन विध्नोंकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं। उनके अनुसार साधन करते-करते जब जिस्त निरुद्ध हो जाता है तो बोधका उदय होता है। उस स्थितिका वर्णन आचार्यने स्थोक ४६ और ४७ में किया है। इस प्रकार अहैततस्य और उसकी उपलब्धिके साधनोंका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित स्थोकसे इस प्रकरणका उपसंदार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापत किया है—

न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते। एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचित्र जायते॥ (३।४८)

इसके पश्चात् अछातज्ञान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्यने - अन्य मतावस्रस्वियोंके पारस्परिक मतभेद दिखळाते हुए उन्हींकी युच्यिंने उतका खण्डन किया है। 'अलात' राज्यका अर्थ उन्का या मसाल है। मसालको घुमानेपर भग्निकी तरह-तरहकी आकृतियाँ दिखायी देती हैं और उसका घुमाना बंद करते ही उनका दिखायी देना वंद हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे मसालसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं अन्यत्रसे ही उनका आना-जामा होता है। उनकी प्रतीति केवल मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार यह दृश्य-प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है और मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता है। किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही आन्तिजनित हैं; परमार्थदृष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न छय। इस भ्रान्तिका आधार परव्रह्म है, क्यों क कोई भी आन्ति निराधार नहीं हो सकती। अतः रज्जुमें सर्प अथवा शुक्तिमें रजतके समान परव्रह्ममें ही इस प्रपञ्चभ्रमकी प्रतीति हो रही है। यही इस प्रकरणका संक्षित - तात्पर्य है। इस प्रकरणमें आचार्यने सद्दाद, असद्दाद, बीजाङ्कर-सन्ततिवाद, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतौका

### [ 88 ]

खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है। वे एक ही कारिकामें सारे पश्लोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं—

> स्वतो वा परतो वापि व किन्चिद्वस्तु जायते। सद्सत्सद्सद्वापि व किन्चिद्वस्तु जायते॥

> > (81 55)

अर्थात् कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वहीं घट कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्-असत् अथवा सद-स्वत्-रूपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पन्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्तामाव है उसकी भी कहाँसे उत्पन्ति होगी ? तथा जो है और नहीं भी है. पेसी तो कोई वस्तु ही होनी सम्भव नहीं है अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पन्ति सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्यकारणमावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं—

नास्त्रसद्धेतुकमसरसद्सद्धेतुकं तथा। सञ्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमसरकुतः॥
(४।४०)

अर्थात् न तो आकाशकुसुमादि असत् कारणवाला कोई आकाशकुसुमादिरूप असत् पदार्थ हो सकता है और न ऐसे असत्कारणसे कोई सद्धस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा—ऐसी तो सम्भावना ही कहाँ है?

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्मके निमित्तभृत द्वैतका अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य परमार्थतत्त्वको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

### [ १२ ]

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः। विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्॥

(8160)

भजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् । सक्रद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः ॥

(8168)

इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर अगवान गोंड-प्रादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह सर्वविशेषशून्य परमार्थतत्त्व अनायास ही आच्छादित हो जाता है और फिर वह पर्दा बड़ी कठिनतासे हटता है। इसीसे यह अगवान अत्यन्त दुर्द्श है। इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौन-सी कोटियाँ हैं—उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं—

षस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। विकस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव वालिकाः॥

(8163)

यर्थात् कोई कहते हैं भगवान् 'है', कोई कहते हैं 'नहीं है', किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है' और कोई कहते हैं 'नहीं है, नहीं है' इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता नहीं है, बस्ति-नास्तिमाव (सद्सद्वाद) उमयरूप है और नास्ति-नास्तिमाव अमावरूप है। भगवान् इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सर्वभावातीत भगवान्को जो जानता है वही सर्वज्ञ है—सर्वज्ञ इंसलिये, कि वह सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही। जिसे ऐसा ज्ञान है उस अद्वयब्राह्मपद्में स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसका शम-दम आदि सारिवक व्यवहार भी लोकसंब्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है। वस्तृतः उनकी गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हींकी अलौकिक स्थितिको लक्ष्यमें रखकर भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है-

\_ म रे

### [ १३ ]

या निका सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। यस्यां जाम्रति सूतानि हा निका पश्यतो सुनेः॥

(2189)

जो संसार संसारी पुरुषोंकी दृष्टिमें ध्रुवसत्य है उसका वे अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्धनसत्तामें उनकी अविचल स्थिति रहती है उसतक विद्द्रीं अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती। इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतलाया गया है।

इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुदृष्टियोंका खण्डन कर बाच्यर्य-ने एक ब्रद्धय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी-की वन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंद्वार किया है। वहाँ वे कहते हैं-

> दुर्दशैमितिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् । बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥

> > (81900)

इन कारिकाओं के द्वारा अगवान् गौडपादाचार्यने अजातवाद्की स्थापना की है। इस सिद्धान्तको प्रहण करने के लिये बहुत ऊँचे अधिकारको आवश्यकता है। जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे उच्चाधिकारी ही इसे ठीक ठीक हृदयङ्गम कर सकते हैं। जिनके चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे— इतना ही नहीं, अपितु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है, यह तस्व अत्यन्त दुवींघ है—ऐसा तो स्वयं आचार्यचरणने ही कह दिया है—'दुर्वर्शमतिगम्भीरम्'। किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये किर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। वह स्वयं जीवन्मुक हो जाता है और दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भववन्धनसे मुक्त कर देता है। वह महामुनि सबका चन्दनीय है, सबका गुरु है और समीका परम सुहद् है। भगवान् हमें ऐसे महापुरुषोंको चरणकमलोंका आश्रय देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करें।

—अनुवादक

### श्रीहरिः

# विषय-सूची

| The second secon | 1919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मुष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ्यान्तिपाठ <u>। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आगम-प्रकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ॐ ही सब कुछ हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आत्माका प्रथम पाद-विश्वानर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आत्माका द्वितीय पाद —तेजस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आत्माका तृतीय पाद—प्राच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्राज्ञका सर्वेकारणत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| एक ही आत्माके तीन भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विश्वादिके विभिन्न स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विश्वादिका त्रिविध भीग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| त्रिविष भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ताण ही सबकी सृष्टि करता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मिल्ने विजयों भिन्न-भिन्न विकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चन्ने पाटका विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तुर्विका प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विश्व और तबवेच प्रशासका गर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्राज्ञस तुरायका भद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तुरीयका स्वप्नानद्राश्रस्थरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बोध कर होता है !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आत्मा और उसके पादोंके साथ ऑकार और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उसकी मात्राओंका तादातम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाष्यकारका मङ्गळाचरण सम्बन्धमाष्य ॐ ही सब कुछ है ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता आत्माका प्रथम पाद-विश्वानर आत्माका द्वितीय पाद—तैजस आत्माका द्वितीय पाद—पाज्ञ प्राज्ञका सर्वकारणत्व एक ही आत्माके तीन मेद विश्वादिका त्रिविघ मोग त्रिविघ मोक्ता और मोग्यके ज्ञानका फळ प्राण ही सबकी सृष्टि करता है सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प चतुर्थ पादका विवरण तुरीयका स्वरूप तुरीयका स्वरूप तुरीयका स्वरूप वाचिष को तैज्ञससे तुरीयका मेद प्राज्ञसे तुरीयका मेद प्राज्ञसे तुरीयका सेद प्राज्ञसे तुरीयका स्वरूप बोध कव होता है १ प्रपञ्चका अत्यन्तामाव गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है आत्मा और उसके पादोंके साथ स्रोकार और | विषय  शान्तिपाठ  अागम-प्रकरण  माध्यकारका मङ्गळाचरण सम्बन्धमाध्य ॐ ही सब कुछ है ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वारमकता आत्माका प्रथम पाद-वैश्वानर आत्माका द्वितीय पाद —तैजस आत्माका द्वितीय पाद —पाछ प्राज्ञका सर्वकारणत्व एक ही आत्माके तीन मेद विश्वादिके विमिन्न स्थान विश्वादिका त्रिविध मोग त्रिविध मोक्ता और मोग्यके ज्ञानका फळ प्राण ही सबकी सृष्टि करता है सृष्टिके विधयमें भिन्न-भिन्न विकल्प चतुर्थ पादका विवरण तुरीयका सल्प नुरीयका प्रभाव विश्व और तैजससे तुरीयका मेद प्राज्ञसे तुरीयका मेद तुरीयका स्वप्न-निद्राध्यत्व बोध कब होता है । प्रपञ्चका अत्यन्तामाव गुरु-श्विध्यादि विकल्प व्यावहारिक है आत्मा और उसके पादोंके साथ ऑकार और |

## [ 84 ]

| विषय                                                   |            | 750  | <b>ब्र</b> |
|--------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| २६. अकार और विश्वका तादातम्य                           | ••••       | ALD  | ६९         |
| २७. उकार और तैजसका तादात्म्य                           | ****       | ***  | 60         |
| २८. मकार और प्राज्ञका तादात्म्य                        |            |      | ७२         |
| २९. मात्राओंकी विश्वादिरूपता                           | ••••       | •••• | ७३         |
| ३०. ओंकारोपासकका प्रभाव                                | 9          |      | ७५         |
| ३१. ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल                          | ••••       |      | ७५         |
| ३२. अमात्र और आत्माका तादात्म्य                        |            |      | ७६         |
| ३३. समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना                        | •••        | •••• | 30         |
| ३४. ओंकारार्थंज्ञ ही मुनि है                           | ••••       | •••• | 68         |
|                                                        | 1000       |      |            |
| वैतथ्यप्रकरण                                           | TETROTA    |      |            |
| ३५. खप्नदृष्ट पदार्थोंका मिथ्यात्व                     |            |      | 12         |
| २६. जाग्रद्दश्य पदार्थों के मिथ्यात्वमें हेतु          |            |      | ८२         |
| ३७. स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही    | Water land | T N  | 64         |
| प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं                             |            | •••• | 98         |
| ३८. जाग्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं     | ••••       |      | .85        |
| ३९. इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कीन है ।      | ALT HE     | 4    | 92         |
| ४०. इनकी कल्पना करनेवाला और इनका साक्षी आस्मा ह        | A D        | **** | 93         |
| ४१. पदार्थकचपनाकी विधि                                 | ٠.١٠.      |      | 68         |
| ४२. आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं  |            |      | 88         |
| ४३. आन्तरिक और वाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित  |            |      | 36         |
| ४४. पदार्थंकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है                   |            | ···· | 90         |
| ४५. जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है                         | •••        | **** | 36         |
| ४६. अज्ञानिचृत्ति ही आत्मज्ञान है                      |            | •••• | 33         |
| ४७. विकल्पकी मूळ माया है                               | ain ·      |      | 200        |
| ४८. मूळतरवसम्बन्धी विभिन्न मतवाद                       | ••••       | •••• | १०१        |
| ४९. आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थंद्श | er<br>er   | •••• | १०५        |
| ५०. द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है                   |            |      | १०६        |
| ५१. परमार्थ क्या है !                                  | •••        |      | २०८        |
| ५२. अद्वैतमाव ही मङ्गळमय है                            |            |      | ११३        |
| ५३. तस्त्रवेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्तामा व है | •••        |      | 118        |
| ५४. इस रहस्यके साक्षी कौन ये १                         |            |      | ११६        |

### [ 88 ]

| विषय                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 58         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| ५५. तस्वद्दीनका सादेश                        | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••    | \$\$0      |
| ५६. तस्वद्शीका आचरण                          | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 888        |
| ५७ अविचल तस्वनिष्ठाका विधान                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••    | 558        |
|                                              | THE STATE OF THE S |        |            |
| अह्तप्रक                                     | रण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |
| ५८. मेददर्शी कृपण है                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | *** \$55   |
| ५९. अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिशा                | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 85\$       |
| ६०. जीवके उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de u   | १२५        |
| ६१. जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त            | A LINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ***        |
| ६२. आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | १२७        |
| ६३. व्यावहारिक जीवमेद                        | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | १३३        |
| ६४. जीव आत्माका विकार या अवयव नई             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••    | १३४        |
| ६५. आत्नाकी मलिनता आज्ञानियोंकी दृष्टिमे     | रे है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****   | १३५        |
| ६६. आत्मैकत्व ही समीचीन है                   | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****   | 580        |
| ६७. श्रुत्युक्त जीव-ब्रह्मभेद गौण है         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | \$85       |
| ६८. दृष्टान्तयक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | \$8\$      |
| ६९. त्रिविघ अधिकारी और उनके लिये उप          | <b>सिनाविधि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | १४७        |
| ७०. अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••   | 580        |
| ७१. अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••   | 840        |
| ७२. आत्मामें मेद मायाहीके कारण है            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****   | 843        |
| ७३. जीबोत्पत्ति सर्वथा असंगत है              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n etc  | 8-3        |
| ७४. उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता         | Company of the last of the las | ••••   | 848        |
| ७५. सृष्टिश्रतिकी संगति                      | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••••   | १५५        |
| ७६. श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध    | करती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | १५८        |
| ७७. अनात्मप्रतिषेषसे अजन्मा आत्मा प्रका      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••   | १६१        |
| ७८. सद्दरतुकी उत्पत्ति मायिक होती है         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••   | • • १६२    |
| ७९. असद्रस्तुकी स्त्यत्ति सर्वथा असम्मव है   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | १६४        |
| ८०. स्वप्न और जाग्रति मनके ही विलास है       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••    | १६६        |
| ८१. तत्त्ववोधसे अमनीभाव                      | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | १६७        |
| ८२. वात्मज्ञान किसे होता है,                 | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***    | 156        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 3,15 | १७०        |
| ८३. शान्तवृत्तिका स्वरूप                     | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ••• १७१    |
| ८४. सुषुप्ति और समाधिका मेद                  | b Herita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ****   | १७३        |
| ८५. ब्रह्मका स्वरूप                          | 178 3189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | FREE STATE |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                      | Aa.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| ८६. अस्पर्शयोगकी दुर्गमता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | india dana                             | १७७   |
| ८७. अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अर्घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ीन है                                  | १७८   |
| ८८. मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | १८०   |
| ८९. मनोनिग्रहके विष्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marian Marian                          | १८०   |
| ९०. मन कव ब्रह्मरूप होता है !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | १८४   |
| ९१. परमार्थ सत्य क्या है !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ··· Ditta Care                         | १८५   |
| अलातशान्तिपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ent par entre il                       | u ssy |
| And the second s | ALL AND TON                            | 200   |
| ९२. नारायण-नमस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wishing denies                         | १८८:  |
| ९३. अद्वेतदर्शनकी वन्दना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ······································ | १८९:  |
| ९४. द्वेतवादियोंका पारस्परिक विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The later of                           | १९१:  |
| ९५. द्वैतवादियोद्वारा प्रदर्शित अनातिका अनुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गेद <b>न</b>                           | १९२   |
| ९६. स्वभावविपर्यय असम्भव है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | १९३   |
| ९७. जीवका जरा-मरण माननेमें दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1001                                   | १९६   |
| ९८. सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | १९६.  |
| ९९. हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | १९९.  |
| १००. अजातवाद-निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | २०६   |
| १०१. सदसदादिवारोंकी अनुपपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                    | २०७.  |
| १०२. हेव्र-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्चक है                                | २०९   |
| १०३. बाह्यार्थवाद-निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 780   |
| १०४. विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिषेघ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                    | २१२   |
| १०५. विज्ञानवादका खण्डनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | William William William                | २१६   |
| १०६. उपक्रमका उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · Pitante mossa                        | २१८   |
| १०७. प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु' ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE REAL PROPERTY.                     | २२०   |
| १०८. स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.50-729303                           | २२१   |
| १०९. स्वप्न और जाप्रत्का-कार्यकारणत्वं व्यावह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ारिक है                                | २२२   |
| ११०. जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | path                                   | २२७   |
| १११. सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | २२९   |
| ११२. उपल्लिघ और आंचरणकी अप्रमाणता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | २२९   |
| ११३. परमार्थ वस्तु क्या है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 730.  |
| ११४. विज्ञानामासमें अलातस्फ्ररणका दृष्टान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •••                                    | २३२   |
| ११५. आत्मामं कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | ३३६.  |
| ११६. हेद्ध-फलमावके अभिनिवेशका फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••                                    | २३८:  |

## [ 55 ].

| विषय                                             | पृष्ठ      |
|--------------------------------------------------|------------|
| ११७. हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष                   | २३९        |
| ११८, जीवोंका जन्म मायिक है                       | 580        |
| ११९. आत्माकी अनिर्वचनीयता                        | २४२        |
| १२०. द्वेतामावमें स्वप्नका दृष्टान्त             | २४३        |
| १२१. अजाति ही उत्तम सत्य है                      | २४८        |
| १२२. चित्तकी असंगता                              | 58C        |
| १२३. व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती        | 588        |
| १२४. आत्मा अज है- यह कल्पना भी व्यावहारिक है     | २५०        |
| १२५. द्वैतामावसे जन्माभाव                        | २५१        |
| १२६. विद्वान्की अभयपदप्राप्ति                    | २५३        |
| १२७. मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार : | ३५५        |
| १२८. आत्माकी दुर्दर्शताका हेद्र                  | २५६        |
| १२९. परमार्थका आवरण करनेवाले असद्भितिवेश         | २५७        |
| १३०. ज्ञानीका नैष्कर्म्य                         | 749        |
| १३१. त्रिविध शेय                                 | २६१        |
| १३२. त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वेज है   | २६३        |
| १३३. जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न हैं         | २६६        |
| १३४. आत्मतत्त्वनिरूपण                            | ् २६७      |
| १३५. आत्मज्ञ ही अकृपण है                         | २६९        |
| १३६. आत्मज्ञका महाज्ञानित्व                      | २७०        |
| १३७. जातवादमें दोषप्रदर्शन                       | २७१        |
| १३८. आत्माका खामाविक खरूप                        | २७२        |
| १३९. अजातवाद वौद्धदर्शन नहीं है                  | <b>१७३</b> |
| १४०. परमार्थपद-वृन्दना                           | २७५        |
| १४१. माध्यकारकर्तृक वन्दना                       | २७६        |
| १४१. शान्तिपाठ                                   | २७७        |

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

# माण्ड्रक्योपनिषद् राष्ट्र

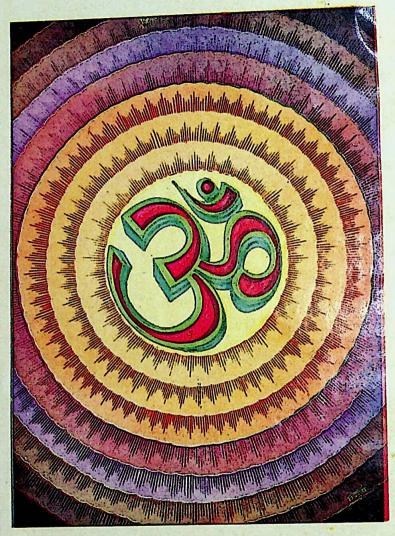

ओमित्येतद्श्ररमिद् सर्वम्

In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

### तःसद्ब्रह्मणे नमः

# माण्ड्रयोपनिषद्

गौडपादीय कारिका, मन्त्रार्थ, क्षाङ्करभाष्य

जाग्रदादित्रयोन्सुक्तं जाग्रदादिमयं तथा । ओङ्कारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम् ॥

### बान्तिपाठ-

ॐ प्रद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्वभिर्यंजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्ट्वा देवाहतं यदायुः ॥

ॐ ज्ञान्तिः ! ज्ञान्तिः !! ज्ञान्तिः !!!

हे देवगग! इस कानों के करवाणमय व वन सुने, यज्ञ कर्ममें समर्थ होकर नेत्रों से ग्रुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अक्क और सरीरों से स्तुति करनेवाले इपलोग देवताओं के लिये हितकर आयुका मोग करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेपिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करें; परम ज्ञानवान् [ अथवा परम चनवान् ] पूषा हमारा कल्याण करें, जो अरिष्टों (आपित्तयों ) के छिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गड्ड हमारा कल्याण करें तथा बृहस्यति बी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो।



## आगम-प्रकरण

### भाष्यकारका मङ्गलाचरण

प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा मोगान्स्थिविष्ठान्पुनरिप धिषणोद्धासितान्कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्विपित मधुरभुङ् माथया भोजयको मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्त्रक्तोऽस्मि॥१॥ जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरिक्षयोंके विस्तारसे सम्पूर्ण ढोकोंको व्याप्त कर [जोप्रत्-अवस्थामें] स्थूळ विषयोंका भोग करनेके अनन्तर फिर [खप्नावस्थामें] बुद्धिसे प्रकाकित वासनावनित सम्पूर्ण मोगोंका पानकर मायासे हम सब बीवोंको भोग करावा हुआ [स्वयं] आनन्दका मोका होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' (चौथी) संख्याबाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं॥१॥

यो विश्वातमा विधिजविषयान् प्राइयं भोगान्स्यविष्ठान्
प्रश्नाचान्यान्खमितिविभवान् ज्योतिषा स्वेन स्क्ष्मान् ।
सर्वानेतान्पुनरिप शनैः स्वात्मित स्थापियत्वा
हित्वा सर्वान्विशोषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः॥ १॥
जो सर्वात्मा [जामत्-अवस्थामें ] ग्रुभाग्रुभ कर्मजनित स्थूछ भोगोंको
भोगकर फिर [स्वप्नकांछमें ] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको
[सूर्य आदि बाह्य च्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाशसे भोगता है और फिर घीरे-घीरे इन सभीको अपनेमें स्थापितकर सम्पूर्ण
विशेषोंको छोड़कर निर्गुणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा

# स्वर्षमाच्य

बोमित्येतदश्वरमिदं सर्वस् ।

अनुनन्धः तस्योपन्याख्यानं

विमर्शः वेदान्तार्थंसारसंग्रहभूतिमदं प्रकरण
चतुष्टयमोमित्येतदश्वरमित्याद्या
रभ्यते। अत एव न प्रथक्सम्बन्धा
शिधेयप्रयोजनानि वक्तन्यानि ।

यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि
थेय प्रयोजनानि तान्येवेह भवितु
सर्हन्ति । तथापि प्रकरणन्या-

तत्र प्रयोजनवत्साधनाभिव्यक्षकत्वेनाभिधेयसम्बद्धं शास्तं
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेयप्रयोजनवद्भवति । किं पुनस्ततप्रयोजनमित्युच्यते १ रोगातस्येव रोगनिवृतौ स्वस्थता ।
तथा दुःखात्मकस्यातमनो द्वैत-

चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि ।

'ॐ यह अक्षर ही यह खब कुछ है। इसका व्याख्यानरूप तथा वेदान्तार्थका सारसंप्रहम्त यह चार प्रकरणोंवाला प्रनथ 'छोमित्ये-तद्श्वरमिद्म्' षादि यन्त्रद्वारा आरम्भ किया जाता है। इसीछिये इसके सम्बन्ध, विषय प्रयोजनका पृथक वर्णन करनेकी आवर्यकता बही है। वेद्रा-उ-शास्त्रमें जो-जो सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस प्रनथमें भी हो सकते हैं। तो भी व्याख्याकार पेसा मानते हैं कि ] बिन्हें किसी प्रकरण प्रन्यकी व्याख्या करनेकी इच्छा हो चन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन कर ही देना चाहिये।

तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूछ
साधन अभिन्यक करनेके कारण
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध
रक्षनेवाला ग्रास्त परम्परासे विशिष्ट
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला
हुआ करता है। अच्छा तो, [इस
ग्रास्तका] वह क्या प्रयोजन है?
सो बतलाया जाता है—जिस
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी
निवृत्ति होनेपर स्वस्थता होती है
चसी प्रकार दुःखामिमानी

प्रपश्चोपरामे स्वस्थता । अद्वैत-भावः प्रयोजनम् ।

द्वैतप्रपश्चसाविद्याकृतत्वादि-

स्यादिति द्या तद्पश्मः ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्भः क्रियते। "यत्र हि हैतमिव भवति" (बृ० ड० २। ४। १४) "यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्य-इरेद्न्योऽन्यद्विजानीयात्" (बृ० उ० ४। ३।३१) "यत्र बास सवंमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्ये-रवेन कं विजानीयात्" (इ० उ० २ । ४ । १४) इत्यादिश्रुतिभ्यो-**ऽस्यार्थस्य सिद्धिः**। 'तत्र तावदोङ्कारनिर्णयाय प्रथमं प्रकरण-प्रकरणमाग्मप्रधानम्, चतुष्ट्य-आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्य-प्रतिपाद्यार्थं-पायभृतम् । यस्य निरूपणम् द्वैतप्रपश्चस्योपशमे-ड्रहेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा-दि विकल्पोपशमे रज्जतस्व-

प्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो

द्वेतप्रपञ्चकी निवृत्ति भारमाको होनेपर स्वस्थता मिळती है। अतः अद्वेतमाव ही इसका प्रयोजन है।

द्वैतप्रपद्ध अविद्याजनित है इस-लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो सकती है। अतः प्रस्विवद्याको प्रकाशित करनेके छिये ही इसका आरम्भ किया जाता है। "जहाँ द्वैतके समान होता है" "जहाँ भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा दूसरेको देख सकता है अयवा दूसरा दूसरेको जानता है" ''जहाँ इसके खिये सब कुछ आत्मा ही हो गया है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे ? और किसके द्वारा किसे जाने ?" इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि होती है।

**चन ( चारों प्रकर**णों ) में पहला प्रकरण तो ओङ्कारके स्वरूपका. निर्णय करनेके छिये है। आगम-(श्रुति) प्रधान आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका चपायभूत रज्जुमें सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर जिख रज्जुके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है चसी प्रकार जिस द्वेशप्रवृक्षी निवृत्ति होनेपर अद्वैततत्वका बोब होता है उसी द्वेतका-

स

वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं तथाइतस्यापि प्रकरणम् वैतथ्यप्रसङ्गप्राप्तौ युक्तितस्तथा-त्यदर्शनाय तृतीयं प्रकरणस् । अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष-भूतानि यानि वादान्तराण्यवैदि-तेषाभन्योन्यविरोधि-कानि त्वादत्रथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् ।

कथं पुनरोङ्कारनिणय आत्म-ओङ्कारस्य तत्त्वप्रतिपत्त्युपायत्वं आत्मप्रतिपत्ति-प्रतिपद्यत इत्युच्यते— "ओमित्येतत्" (क० उ०१।२।१५) ''एतदा-लम्बनम्" (क० उ०१।२। १७) "एतद्धे सत्यकाम" ( प्र० उ० ५ । २ ) "ओमित्यात्मानं युञ्जीत'' ( मैत्र्यु० ६। ''ओमिति ब्रह्म'' (तै० १।८।१) ''ओङ्कार एवेदं सर्वम्" ( छा० उ० २। २३। ३) इत्यादि श्रतिभ्यः।

सर्पादि-रज्ज्वादि रिव विकल्पस्यास्पदोऽद्वय सर्वास्पदत्वम् आत्मा प्रमार्थः सन्प्राणादिविकल्पस्या-

युक्तिपूर्वक मिध्यात्व प्रतिपाद्न करनेके छिये वितथ्यनामक ] द्वितीय प्रकरण है। इसी प्रकार अद्वेतके भी मिध्यात्वका प्रसङ्ग चपस्थित न हो जाय इसिछिये युक्ति-सत्यस्य प्रतिपाद्त द्वारा उसका करनेके छिये तृतीय (अहैत) प्रकरण है। तथा अद्वेतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी जो अन्य अवै. दिक मतान्तर हैं वे परस्पर विरोधी होतेके कारण मिध्या है, उन्हींकी युक्तियोंसे उनका खण्डन करनेके छिये चतुर्थ (अछाठ-शान्ति ) प्रकरण है।

ओब्रारका निर्णय किस प्रकार आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका चपाय होता है, सो अब बतलाया जाता है— "ॐ यही [बह पद ] है" ''यही आलम्बन है" "हे सत्यकाम! यह जो ओङ्कार है बही पर और अपर ब्रह्म है ]" "आत्माका ॐ इस प्रकार ध्यान करे" "ॐ पही ब्रह्म है" "यह सब ओक्ट्रार ही है" इत्यादि श्रुतियों से यही बात जानी जाती है।

सर्पादि विकरपकी अधिष्ठानभूत रज्जु आदिके समान जिस प्रकार अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होनेपर भी प्राणादि विकल्पका

सर्वोऽपि । यथा तथा प्राणाद्यात्मविकल्प-विषय सोङ्घार एव। स तद्मिधाय-चात्मस्वरूपमेव. कत्वात्। ओङ्कारविकारशब्दामि-सर्वः प्राणादिरात्म-विकल्पोऽभिधानच्यतिरेकेण नास्ति। "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" ( छा० उ० ६। १। ४) ''तद्स्येदं वाचा तन्त्या नामभिदीमभिः सर्व सितस्र' "सर्व हीदं नामानि" इत्यादि-श्रतिस्यः।

अत साह

आभय है चसी प्रकार कर नेवाला विकल्पको विषय सम्पूर्ण वाग्विखास ओंकार ही है। और वह (धोंकार) धात्माका प्रतिपाद्न करनेवाला होनेसे उसका स्वरूप ही है। तथा ओंकारके शब्दोंके प्रतिपाद्य विकाररूप आत्माके विकरपक्तप समस्त ग्राणाहि श्री अपने प्रतिपादक शब्दों में थिल नहीं हैं. जैसा कि "विकार केवल वाजीका विलास और नासमात्र है" "इस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण जगत् वाणीरूप खुत्रद्वारा होरीसे ज्याम है" "यह सब नाम-मय ही है" इत्यादि श्रवियों विद्ध होवा है।

इस्रीलिये कहते हैं--

ॐ ही सब कुछ है

ओमित्येतदक्षरमिद्र सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यद्यान्य-त्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, अविष्यत् और वर्तमान है स्मीकी व्याख्या है; इस्छिये यह सब आंकार ही है। इसके खिवा जो अन्य त्रिकालातीत बस्तु है वह भी ओंकार ही है।। १।।

**ओ**मित्येतदक्षरमिदं सर्व-मिति । यदिदमर्थजातमिधेय- यह अभिधेय (प्रतिपाद्य) रूप

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है। भूतं तस्यामिधानाव्यतिरेकात्, जितना पदार्थसमूह है वह अपने

अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेका-दोङ्कार एवेदं सर्वस्। परं च ब्रह्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वेक्रमेव गुम्पत इत्योङ्कार एव ।

तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या-**श्वरस्योमित्येतस्योपन्याख्यानम्** ब्रह्मपतिपन्युपायत्वाद्ब्रह्मसमीप-तया विस्पष्टं प्रकथनसुपच्याख्यानं प्रस्ततं वेदितव्यभिति वास्यजेषः। भृतं भवद्भविष्यदिति काल-त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्त्रि-कालातीतं कार्याधिगम्यं काला-परिच्छेचमच्याकृतादि तद= प्योङ्कार एव ॥ १ ॥

अभिवान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न होनेके कारण और खम्पूर्ण अभि-घान भी ओंकारसे अभिन्न होनेके फारण यह सब कुछ शोंकार ही है। परब्रह्म भी अभिचान-अभिघेय ( बाच्यवाचक ) रूप उपायके द्वारा ही जाना जाता है, इसिक्ये वह श्री ओंकार ही है।

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर ॐ है. खसका उपन्याख्यान-त्रहाकी माप्तिका हपाय होनेके कारण उसके समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम · उपच्याख्यान है-बही यहाँ प्रस्तुत जानवा चाहिये । इस बाक्यमें 'प्रस्तुतं वेद्तिव्यम् ( प्रस्तुत जानना चाहिये )' यह वाक्यशेष है।

भूत, बर्तमान और भविष्यत् इन वीनों कालोंसे जो कुछ परि-च्छेदा है वह भी चपर्युक्त न्यायसे ओंकार ही है। इसके सिवा जो तीनों काळोंसे परे, अपने कार्यसे ही बिद्ति होनेबाठा और काउसे अपरिच्छेद्य अञ्चाकृत आदि है बह भी ओंकार ही है।। १॥

ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता

भिधानाप्राधान्येन निर्देशःकृतः। ओमित्येतदश्वरमिदं सर्वमित्यादि।

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽप्य- । वाचक और बाच्यका अभेद होनेपर भी वाचक की प्रधानतासे ही ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है

निहिंष्टस्य समिधानप्राधान्येन निर्देशो-प्रनरभिधेयप्राधान्येन ऽभिधानाभिधेययोरेकत्वप्रति-पत्त्यर्थः । इतरथा ह्यभिघान-तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे-यस्यामिद्यानत्वं गौणमित्याशङ्का स्यात् । एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयो-जनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त-प्रतिपद्यतेति । द्विलक्षणं ब्रह्म तथा च वक्ष्यति ''पादा मात्रा मात्राश्च पादाः" (मा० उ० ८) इति । तदाह—

इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया है। वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे किया हुआ निर्देश वाचक और बाच्यका एकत्व प्रतिपाद्न करनेके लिये हैं; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति वाचकके अधीन होनेके कारण वाच्यका बाचकरूप होना गौण ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती है। किन्त वाच्य (ब्रह्म) और वाचक (ओंकार) की एकत्ब-प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि वत दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक साथ जीन करके उनसे विख्क्षण ब्रह्मको प्राप्त किया जाय। ऐसा ही "पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं" इस श्रुतिसे कहेंगे भी। अब बही बात कहते हैं -

सर्वश्ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २ ॥

यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। बह यह आत्मा चार पार्दों (अंशों) वाला है॥ २॥

सर्वं द्यंतद्ब्रह्मति । सर्वं यदुक्त-मोङ्कारमात्रमिति तदेतद्ब्रह्म । तच्च ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दिशति-अयमार्तमा

यह सब ब्रह्म ही है। अर्थात् यह सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, ब्रह्म है। अबतक परोक्षरूपसे बतळाये हुए इस ब्रह्मको विशेषरूप-से प्रत्यक्षतया 'यह आत्मा ब्रह्म है'

ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पाच्वेन प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि-नयेन निर्दिश्चति-अयमात्मेति। सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः परापर-त्वेन व्यवस्थितश्रतुष्पात्कार्षा-पणवन्न गौरिवेति । त्रयाणां विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन त्ररीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण-साधनः पादशब्दः। तुरीयस्य पद्यत इति कर्मसाधनः पाद-शब्दः ॥ २ ॥

ऐसा कइकर निर्देश करते हैं। यहाँ 'अयम' शब्दद्वारा चतुष्पाद्रूपसे विभक्त किये जानेवाळे आत्माको अपने अन्तरात्मस्वरूपसे अभिनय (अंगुलि-निर्देश) पूर्वक मात्या ब्रह्म' ऐसा कहकर बतलाते है। ओंकार नामसे कहा जानेवाला तथा पर और अपर्रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा कार्षाषणके असमान चार पाद (अंश ) वाला है, गौके समान नहीं। विश्व आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्वका स्य करते हुए अन्तमें तुरीयब्रह्मकी चप-छिंघ होती है। अतः पहछे तीन पादों में 'पाद' शब्द कारणवाच्य है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया जाय' इस प्रकार कर्मवाच्य है।।१।।

कथं चतुष्पात्त्वमित्याह-

बह किस प्रकार चार पार्वेबाला है सो बतलाते हैं—

आत्माका प्रथम पाद-चैश्वानर

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोन-विंशतिमुखः स्यूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥

जाप्रत्-अबस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहिः-प्रज्ञ (बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाछा ) स्रात अङ्गोंबाछा, उन्नीस मुखोंबाडा और स्थूड विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है॥३॥

किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्केका नाम कार्षापण है। यह सोलह पणका होता है। जिस प्रकार रुपयेमें चार चवनी अथवा सेरमें चार पौवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं।

बागरितं स्थानमस्येति जागरितस्थानः। वहिष्प्रज्ञः खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रजा यस्य स बहिष्प्रज्ञो वहिर्दिषयेव प्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः। तथा सप्ताङ्गान्यस्य "तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य स्रतेजाश्रक्षविश्वरूपः ज्ञाणः पृथग्वत्मीत्मा संदोहो बहुलो वस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादौ'' (छा० उ० ५।१८।२) इस-ग्निहोत्र करपनाशेषत्वेनाहवनीयो-ऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता-ङ्गानि यस्य स स्प्ताङ्गः।

तथैकोनविंशतिमुँखान्यस्य
बुद्धीन्द्रयाणि कर्मेन्द्रयाणि च
दशं वायवश्च प्राणाद्यः पश्च
मनो वुद्धिरहङ्कारश्चित्तिमिति
मुखानीव मुखानि तान्युपलिंधद्वाराणीत्यर्थः, स एवंविशिष्टो
वैद्यानरो यथोक्तेद्वरिः शब्दादीन्स्थूलान्विषयानमुङ्क इति
स्थूलमुक् । विश्वेषां नराणामनेक्रधा नयनाद्वैश्वानरः।

जाप्रत-अवस्था जिसका स्थान है इसे जागरितस्थान कहते हैं। जिसकी अपनेसे भिन्न विषयों में प्रज्ञा है इसे वहिष्प्रज्ञ कहते हैं अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि वाह्य विषयों से सम्बद्ध-सी आसती है। इसी प्रकार जिसके सात अङ्ग हैं अर्थात् "इस उस वैश्वानर आत्मा-का चुछोक सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश सध्यस्थान (देह) है, अझ (अझड़ा कारण-रूप बढ़ ) ही सूत्र-स्थान है और पृथिवी ही चरण हैं 'इस अतिके अनुसार अग्तिहोत्रकरपनासे अङ्ग-भ्त होनेके कारण आहवनीय अग्नि च्छके सुखरूपधे चच्छाया गया है। इस प्रकार जिसके सात अङ्ग हैं उसे ही सप्ताङ्ग कहते हैं।

तथा जिसके चन्नीस मुख हैं,
दश तो ज्ञानेन्द्रिय छोर छमेन्द्रिय,
पाँच प्राणादि वायु तथा सन, बुद्धि
अहङ्कार छोर चित्त—ये जिसके
मुखके समान मुख अर्थात् इपछन्धिके द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंवाछा
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि
स्थूछ विषयोंको भोगता है इसछिये
वह स्थूछमुक् है। सम्पूर्ण नरोंको
[जनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन
(वहन) करनेके कारण वह 'वैश्वानर' कहछाता है, अथवा वह विश्व

विश्वश्वासौ यद्वा नरक्चेति विश्वानर एव सर्वपिण्डात्मानन्य-त्वात् स प्रथमः एतत्यूर्वकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य प्राथम्यमस्य ।

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य-गात्मनोऽस्य चतुष्पात्त्वे प्रकृते घुलोकादीनां सूर्घाद्यङ्गत्वमिति। नेष दोषः। सर्वस्य प्रप-वैश्नानरस्य सप्ताङ्ग- श्र्वस्य साधिदैवि-त्वादिप्रतिपादने कस्यानेनात्मना

हेतुः चतुष्पात्त्वस्य. विविश्वत्वात्। एवं च सति सर्वप्रयञ्चोपशसे **ड्रहेतसिद्धिः । सर्वभृतस्थ**यात्मैको दृष्टः स्यात् सर्वभूतानि चात्मनि। ''यस्तु सर्वाणि भूतानि'' (ई०उ० ६) इत्यादिश्रुत्यर्थं उपसंहतस्चैवं स्यात्। अन्यथा हि खदेहपरि-च्छिन एव प्रत्यगात्मा सांख्यां-दिभिरिव दृष्टः स्यात्तथा

(धमस्त) बररूप है इस्रिये विश्वानर है। विश्वानर ही स्वार्थमं तद्धित अण्प्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर कहळाता है समस्त देहों छ अभिन्न होनेके कारण वही पहला पाद है। पारवर्ती पादोंका ज्ञान पहुंचे इसका ज्ञान होनेपर ही होता है, इसक्रिये यह प्रथम है।

शङ्का-"अयमात्मा ब्रह्म" इस श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगातमाको चार पार्वेबाळा बतळानेका प्रसङ्ग था। उसमें चुळोड़ाद्को उसके मूर्घा आदि अङ्गरूपसे कैसे बतलाने लगे ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु-ब्पारवका प्रतिपाद्न करना इष्ट है। ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके निषेधपूर्वक अद्वेतकी सिद्धि हो सबेगी। समस्त भूतोंमें स्थित एक आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका साक्षात्कार हो सकेगा और इसी प्रकार "जो सारे भूतों को [ आत्मामें ही देखता है ]" इत्यादि श्रुतियोंके अर्थका चपसंहार हो सकेगा। नहीं तो सांख्यदर्शन आदिके समान अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्मा-का ही दर्शन होगा। ऐसा होनेपर

\*\*\*\* सत्यद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो सांख्यादिदर्शनेना-विशेषात्। इब्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपाद्कत्वम् । अतो युक्तमेवास्याच्यात्मिकस्य पिण्डा-त्मनां द्युलोकाद्यङ्गत्वेन विराडा-त्मनाधिदैविकेनैकत्वमिप्रेत्य ''सूर्घा ते सप्ताङ्गत्ववचनस् । व्यपतिव्यत्'' ( छा० उ० ५ । १२।२) इत्यादि लिङ्गदर्शनाच । विराजैकत्वमुपलक्षणार्थं हिरण्य-गर्माच्याकृतात्मनोः। उक्तं चैत-न्मधुत्राह्मणे"यश्रायमस्यां पृथिन्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय-मध्यात्मम्" (बृ०उ० २।५।१) इत्यादि । सुषुप्ताच्यांकृतयोस्त्वे-कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्। एवं च सत्येतिसद्धं भविष्यति सर्वद्वैतापशमे चाद्वैतमिति ॥३॥

'अद्वैत है' इस अतिप्रतिपादित विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सांख्यादि दर्शनों की अपेक्षा इसमें कुछ बिद्योषता नेहीं रहेगी। परन्तु सम्पूर्ण स्पनिषदों को आत्माके एकत्बका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। इसिखये इस आध्यात्मिक विण्डात्मा-का युळोक बादिके अझरूपसे आधि-दैविक पिण्डात्माके खाथ एकत्व प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे स्य-का ब्रप्ताङ्गत्व प्रतिपाद्न चित्त ही है। इसके खिवा आत्माकी व्यस्तो-पासनाके निन्द्क] ''तेरा शिर गिर जाता" आदिवाक्य भी इसमें हेतु है। यहाँ जो विराट्के साथ एकत्व प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ जीर अन्याकृतके एकत्वको स्पछि त करानेके छिये है। मधुत्राह्मणमें ऐसा कहा भी है-'यह जोइस पृथिवीमें तेजोपय एवं अमृतमय पुरुष है तथा यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनो एक हैं]"इत्यादि। कोई विशे-षता न रहने के कारण खोये हुए पुरुष और अन्याकृतका एकत्व तो सिद्ध ही है। ऐक्न होनेपर ही यह बिद्ध होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी नियृत्ति होनेपर छद्वैत ही है।। ३।।

# स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सधाङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तमुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

स्वप्त जिसका स्थान है तथा जो शन्तःप्रहा, सात सङ्गोवासा, स्त्रीस मुखबारा और सूक्ष्म विषयोंका भोका है वह तैजस [इसका ] दूसरा पाद है।। ४।।

खप्नः खानमस तैजसस्य खप्नस्थानः । जाग्रत्प्रज्ञानेक-साबना वहिर्विषयेवादभासमाना मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभृतं संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्य-साधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः प्रयमाणं जाग्रहदवमासते । तथा चोक्तम्—''अस्य लोकस्य सर्वा-वतो मात्राभपादाय" ( वृ० उ० ४।३।९) इति। तथा "परे देवे मनस्येकीभवति' उ० ४। २) इति प्रस्तुत्य 4 अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमजु-भवति" (प्र० उ० ४। ५) इत्याथवणे।

खप्न इस तैजसका स्थान है इखिलये यह खप्नस्थानवाळा [ कहा जाता ] है। अनेक साधनवती जामत्काढीना दुद्धि मनका स्कृरण-सात्र होनेपर भी बाह्यविषय-खम्बन्धिनी-श्री प्रतीत होती हुई मनमें वैखा ही संस्कार उत्पन्न करती है। चित्रित वसके समान इस प्रकारके संस्कारीं के युक्त हुआ बह मन अविद्या, कामना और कर्मके कारण बाह्यक्षाचनकी अपेक्षाके बिना ही प्रेरित होकर जाप्रत्-सा आसने कगता है। ऐसा ही कहा भी है-"इस सर्वसाधन-सम्पन्न छोकके संस्कार प्रहण करके [ खप्न देखता है ]" इत्यादि। तथा आयर्वजश्रुतिमें भी [समस्त इन्द्रियाँ] 'परम ( इन्द्रिबादिसे उत्कृष्ट ) देव (प्रका-शनकील ) मनमें एकरूप हो जाती हैं" इस प्रकार प्रस्ताबना कर कहा है 'यहाँ-खप्नावस्थामें यह देव अपनी महिमाका अनुभव करता है।"

इन्द्रियापेक्षयान्तःस्यत्वानमनसस्तद्वासनारूपा च स्वप्ने श्रज्ञा
यस्येत्यन्तःश्रज्ञः । विषयग्रून्यायां
प्रज्ञायां केवलप्रकाशस्वरूपायां
विषयित्वेन भवतीति तैजसः ।
विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः
स्थूलाया भोज्यत्वम् । इह पुनः
केवला वासनामात्रा श्रज्ञा भोज्येति
प्रविविक्तो भोग इति । समानमन्यत् । द्वितीयः पादस्तैजसः॥।।।।।

अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा अधिक अन्तःस्थ है, ख्रानावस्थामं प्रज्ञा उस (सन) की जिसकी वासनाके अनुरूप रहती है; इसे अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; बह अपनी विषयशून्य और केवल प्रकाशस्वरूप प्रशाका विषयी (अनुसव करने-बाला) होनेके कारण 'ते अस' कहा जाता है। विश्व बाह्यविषययुक्त होता है, इसिंखिये जागरित अवस्था-में स्थूछ प्रज्ञा उसकी भोज्य है। किन्त तैजसके लिये केवल वासना-मात्र प्रज्ञा भोजनीया है; इस्रिये इसका भोग सूक्ष्म है। शेष अर्थः पहरुँहीके समान है। यह तैजस ही दूसरा पाद है।। ४।।

दर्शनादर्शनष्टस्योस्तत्वाप्रबोधलक्षणस्य स्वापस्य तुस्यत्वात्
सुष्ठुप्तिग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादि
विशेषणम् । अथ वा त्रिष्वपि
स्थानेष्ठ तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणः
स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां
सुष्ठुप्तं विभजते—

[तत्त्वज्ञानका अभावक्प]-खापा-वस्थाके दर्शन (जाग्रस्थान) और अदर्शन (खप्नस्थान) इन दोनों ही वृत्तियों में समान होनेके कारण सुषुप्ति अवस्थाको [ इससे पृथक् ] प्रहण करनेके किये 'यत्र सुप्तः' इत्यादि विशेषण दिये जाते हैं। अथवा तीनोंही अवस्थाओं में तत्त्व-का अज्ञानक्प निद्रा समान ही है इसस्यि पहले दो स्थानों से सुष्ठि-का विभाग करते हैं— आत्माका तृतीय पाद्—प्राज्ञ

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तस्य । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमया ह्यानन्दसुक्रचेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता भौर न कोई त्वप्र ही देखता है उसे सुष्ठिम कहते हैं। वह सुष्ठिम जिसका स्थान है तथा जो एकभूत प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्द्भय, आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखबाका है वह प्राज्ञ ही ती सरा पाद है।५।

यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा

सुप्तां न कञ्चन खप्नं पश्यति न

कञ्चन कामं कामयते। न हि

सुप्तप्तयारिवान्यथाप्रहणलक्षणं

स्वमदर्शनं कामो वा कश्चन विद्यते।

तदेतत्सुपुप्तं स्थानमस्येति

सुप्रप्तस्थानः।

स्थानद्वयप्रविभक्तं मनःस्पन्दितं द्वैतजातं तथारूपापरित्यागेनावि-वेकापन्नं नैश्वतमोग्रस्तमिनाहः सप्रपश्चमेकीभूतमित्युच्यते । अत एव स्वमजाग्रन्मनःस्पन्दनानि जहाँ यानी जिस स्थान अथवा समयमे सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्त देखता और न किसी मोगकी ही इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्ता-वस्थामें पहली दोनों अवस्था ओंके समान अन्यथा प्रहणरूप स्वप्तदर्शन अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान कहते हैं।

जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न रूपसे प्रतीत होनेवाछा मनका स्फुरण-रूपद्वैतसमूह [इस अवस्थामें] पपछ्य-केसहित अपने उस (विशिष्ट) स्वरूप-का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छो-दित हो जाता है; इसछिये इसे

प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव-स्थाविवेकरूपत्वातप्रज्ञानघन यथा रात्रौ नैशेन तमसा विमज्यमानं सर्वं घनिमव तद्वत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दान प्रज्ञानव्यतिरेकेणा-**जात्यन्तरं** स्तीत्यथः।

विषयविषय्याकार-स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्दमय आनन्दप्रायो नानन्द एव । धनात्यन्तिकत्वात् । यथा लोके निरायासस्थितः मुख्यानन्द-भुगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा हीयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्या-"एषोऽस्य नन्द्रधक्. आनन्दः" ( हु० उ० ४ । ३ । ३२) इति श्रुतेः।

'एडी भूत' ऐसा कहा जाता है। अतः जिस खबस्थामें स्वप्न जीर जामत्-ये सनके स्कूरणरूप प्रज्ञान घनीभूत-से हो जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेकरूपा होनेके कारण प्रज्ञान-घन कही जाती है। जिल प्रकार रात्रिमें रात्रिके अन्वकारसे पृश्वस्य-की प्रतीति न होनेके कारण खम्पूर्ण प्रपद्ध घनीभूत-सा जान पड़ता है बसी प्रकार यह प्रज्ञानचन ही है। 'एव' सब्द्धे यह तात्पर्थ है कि इस समय प्रज्ञानके सिवा कोई बन्य जाति नहीं रहती।

सनका जो विषय और विषयी-रूपसे स्कृरित होनेके धायासका दुःख है एसका अभाव होनेके कारण यह धानन्द्रमय आनन्द्बहुछ है; देवछ आनन्द्भाव ही नहीं हैं, क्योंकि इस अवस्थामें भानन्द्की आत्यन्तिकता नहीं है: जिस प्रकार छोकमें अनावासक्रपसे स्थित पुरुष सुखी या आनन्द ओग करनेवाळा कहा जाता है, चस्री प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह धारमा इस धारयन्त धानायासरूपा स्थितिका अनुमव करता है, इसिक्ये यह आनन्द्भुक् कहा जाता है; जैसा कि "यह इसका परम आनन्द है" इस अतिसे सिद्ध होता है।

स्वमादिमतिवोधचेतः प्रति

द्वारीभृतत्वाच्चेतोष्ठसः । बोधरुक्षणं वा चेतो द्वारं ग्रस्तमस्य
स्वमाद्यागमनं प्रतीति चेतोग्रसः ।
भृतमिव्यज्ज्ञातृत्वं सर्विषयज्ञातृत्व स्यैवेति प्राज्ञः । सुषुप्तोऽिष
हि भृतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते ।
स्थवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासा- ।
भारणं रुपमिति प्राज्ञः, इत्रयोविज्ञिष्टमित विज्ञानमन्ति । सोऽयं
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

खप्राविद्यानकव चेतनाके प्रति द्वारस्वरूप होनेके चेतो प्रस्त है। अथवा स्वप्नादिकी पाप्तिके लिये ज्ञानखहर वित्त डी इसका द्वार यानी सुख है, इसिंखेये यह चेतोमुख है। भूत-भविष्यत्का वया सन्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही है, इस्रिये यह बाह्य है। सुब्र होनेपर भी इसे भूतपूर्वगितसे 'प्राज्ञ' कहा जाता है। अथवा केवछ प्रश्नित (श्वान) मात्र इसीका अवाबारणरूप है, इविषये यह प्राञ्च है, क्योंकि द्सरोंको ( विद्व बौर तैजसको ) तो थिशिष्ट विज्ञान भी होता है। बह यह पाज ही वीबरा पाद है।। ५॥

प्राञ्चका सर्वकारणत्व

### एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् ॥ ६ ॥

यह सबका ईरवर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण भी है।। ६।।

एव हि स्तरूपावस्थः सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य मेदजातस्य सर्व-स्येशिता नैतस्माज्जात्यन्तरभूतो-ऽन्येषामित्र । "प्राणवन्धनं हि अपने स्वरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ) ही सर्वेश्वर है, अर्थात् अधिदेवके सिंहत सम्पूर्ण भैद्धमृहका ईश्वर— ईशन (शासन) करनेवाला है। 'हे सोम्य! यह मन (जीव) प्राण

सोम्य मनः" (छा० उ० ६।८। २) इति श्रुतेः। अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेदावस्थो ज्ञातेत्येष सर्वज्ञः। एवोडन्तर्याम्यन्तरचुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ताप्येष एव । अत एव यथोक्तं समेदं जगत्प्रस्थत इत्येष योनिः सर्वस्य । यत एवं प्रमवाप्ययौ हि प्रभवश्राप्ययश्र भूतानामेष एव ॥ ६॥

(प्राणसंज्ञक ब्रह्म) रूप चन्धनवाछा है" इस श्रविसे अन्य मतावलिम्बयों-के सिद्धान्तानुसार [सर्वज्ञ परमेश्वर] इस प्राइसे कोई विजातीय पदार्थ नहीं है। सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ यही सबका ज्ञाता है; इसिख्ये यह सर्वज्ञ है। [अतएव] यह अन्तर्याभी है अर्थात् समस्त प्राणियोंके भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करनेवाला भी यही है। इसीखे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा जगत् उत्पन्न होता है; इसिटये यही सबका कारण है। क्योंकि ऐसा है इस-समस्त प्राणियोंकः इत्पत्ति और लयस्थान भी है।।६॥

एक ही आत्माके तीन भेद अत्रेते रहोका भवन्ति-इसी अर्थमें ये इलोक हैं-

अत्रतिसम् यथोक्तेऽर्थं एते | इलोका भवन्ति —

यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थभें ये श्लोक

बहिष्प्रज्ञो विभुविश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसः।

घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥

विसु विश्व वहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ(प्रज्ञानः घन) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है।। १।।

पर्यायेण बहिष्प्रज्ञ इति । त्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या

'बहिष्प्रज्ञः' इत्यादि । इस च्लोक-का तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन शां० भा०

प्रतिसन्धानाच्च स्थानत्रयव्यतिरि- स्थानीवासा होनेसे और 'में वही हैं'

क्तत्वमेकत्वं ग्रुद्धत्वमसङ्गत्वं च सिद्धमित्यभिप्रायः। महामत्स्यादि-

दृष्टान्तश्रतेः ॥ १ ॥

\*\*\*\*\* इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान किया जानेके कारण आत्माका तीनों स्थानोंसे पृथक्तव, एकत्व, शुद्धत्व और असङ्गत्व सिद्ध होता है, जैसा कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन करनेवाळी श्रुति = बतळाती है ॥१॥

#### विश्वादिके विभिन्न स्थान

जागरितावस्थायामेव विश्वा-दीनां त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थोऽ-यं इलोकः--

जाग्रत-अवस्थामें ही बिश्व आदि तीनोंका अनुसब दिख्छानेके छिये यह इस्रोक कहा जाता है-

## दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः। आकारो च हृदि प्राज्ञिक्षधा देहे व्यवस्थितः ॥ २॥

दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, श्राज्ञ हृद्याकाशमें उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा]

जारीरमें तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २॥

दक्षिणमक्ष्येव मुखं तस्मिन्-प्राधान्येन द्रष्टा स्थुलानां विश्वो-

दक्षिण नेत्र ही मुख ( इपछिष्ध-का स्थान) है; उसीमें प्रधानतासे स्थूछ पदार्थों के साक्षी विश्वका Sनुभूयते । "इन्ध्रो ह वै नामैष अनुभव होता है। यह जो दक्षिण

# जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाला कोई बलवान् मत्स्य उसके प्रवाहसे विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन तटोंसे पृथक होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाशमें ख़च्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार ख़ब्न और जाग्रत दोनों स्थानोंमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असङ्ग और गुद्ध है (देखिये बृ० उ० ४ । ३ । १८-१९) ऐसा मानना उचित ही है।

योडयं दक्षिणेडश्बनपुरुषः"( बृ० उ० ४। २। २) इति श्रुतेः। इन्धो दीप्तिगुणो वैश्वानरः। षादित्यान्तर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषि च द्रष्टेकः।

नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणेऽक्षण्यक्ष्णोर्नियन्ता चान्यो देहस्वामी।

न, खतो मेदानम्युपगमात्। "एको देवः सर्वभृतेषु गृढः" ( खे॰ उ॰ ६।११) इति श्रुतेः। "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत" (गीता १३। २) ''अविमक्तं च भृतेषु विमक्त-मिव च स्थितम्" (गीता १३। १६) इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे-दक्षिणाक्षण्यप-ष्वविशेषेऽपि लिंचपाटवद्शॅनात्तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वाय।

दक्षिणाक्षिगतो रूपं द्रष्ट्रा नि-मीलिताक्षस्तद्वे स्मरन्मनस्यन्तः-

नेत्रमें स्थित पुरुष है 'इन्घं' नामसे प्रसिद्ध है" इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है। दीप्तिगुणविशिष्ट वैद्यानरको 'इन्घ' कहते हैं। छादित्यान्तर्गत चैराजसंज्ञक धात्मा और नेत्रोंमें स्थित साक्षी-ये दोनों एक ही हैं।

राष्ट्रा-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका नियन्ता और साक्षी देहका खामी क्षेत्रज्ञ अन्य है। ि इन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ? ]

समाधान-नहीं ऐसी बाद नहीं है ], क्योंकि उनका खाभाविक भैद नहीं माना गया, क्योंकि "सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा हुआ है"इस श्रुतिसे तथा"हे सारत ! समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान" "[ वह बस्तुतः ] विभक्त न होकर भी विभक्तके समान स्थित है" इत्यादि स्मृतियोंसे भी [ यही षात सिद्ध होती है । सम्पूर्ण इन्द्रियों में समानरूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण नेत्रमें इसकी इपक्रिक्की स्पष्टता देखनेचे वहीं विश्वका विशेषरूपर निर्देशकिया जाता है। दक्षिणनेत्रस्थित जीबात्मा रूप-को देखकर फिर नेत्र मुँद मनमें

१-जो जागरित अवस्थामें स्यूड पदार्थोंका भोक्ता होनेके कारण इड-दीप्त होता है। DEAT IN THE ENG

स्त्रप्त इव तदेव वासनारूपामि-व्यक्तं पश्यति । यथात्र तथा खप्ने । बतो मनस्यन्तरत तैजसो-जिप विश्व एव ।

जाकाशे च हृदि स्मरणाख्य-व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकी भूतो घनप्रज्ञ एव भवतिः अनोव्यापा-राभावात् । दर्शनस्मरणे एव हि मनःस्पन्दिते; तद्भावे हृद्येवा-विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम् । ''श्राणो हावैतान्सर्वान्संबृङ्क्ते'' (छा० ड० ४ ।३।३) इति श्रुतेः । तैजसो हिरण्यगर्भो मनः-स्थत्वात्। "लिङ्गं मनः" ( वृ० ड० ४। ४। ६ )। "मनोमयोऽयं पुरुषः" (बृ० उ० ५ । ६ । १) इत्यादिश्रतिस्यः।

उसीका स्मरण करता हुआ वासना-रूपसे अभिन्यक्त रसी रूपका खप्त-में उपलब्धकी तरह दर्शन करता है। जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, ठीक वैसा ही खप्नमें होता है। [ इसिंखये यह जाप्रत्में स्वप्त ही है ] अतः सनके भीतर स्थित तैजस भी विश्व ही है।

तथा सारणरूप व्योपारके निवृत्त हो जानेपर हृद्याकाश्चमें स्थित प्राज्ञ मनोव्यापारका अभाव हो जानेके कारण एकी मृत और घनप्रज्ञ ही हो जाता है। दर्शन और स्मरण ही मनके स्कुरण हैं, उनका अभाव हो जानेपर जो जीवका हृद्यके भीतर ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित होना है [ वही जाप्रत्में सुष्प्रि है ]। "प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन कर छेता है" इस श्रुतिसे यही प्रमाणित होता है। मनःस्थित होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्म. है। अ '' सत्रह अवयववाडा ] लिङ्गरूप मन" "यह पुरुष मनोमय है" इत्यादि श्रतियोंसे भी [ तैजस और हिरण्यगर्भकी पकता सिद्ध होती है ।

क्योंकि तैजसकी उपाधि न्यष्टि मन है और हिर्ण्यगर्मकी समिष्टि मन तथा समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अमेद है।

१. यहाँ हिरण्यगर्मको ही 'पुरुष' कहा गया है।

नजु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते । तदात्मकानि करणानि भवन्ति । कथमव्याकृतता ?

नैष दोषः, अञ्याकृतस्य

सुष्तौ देशकालविशेषामा
प्राणानाम् वात्। यद्यपि प्राणाअञ्याकृतत्वम् भिमाने सति व्या
सृततैव प्राणस्य तथापि पिण्ड
परिच्छिनविशेषाभिमाननिरोधः

प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः

सुष्ठसे परिच्छिनाभिमानवताम्।

यथा प्राणलये परिच्छिन्नामिमानिनां प्राणोऽन्याकृतस्तथा
प्राणाभिमानिनोऽन्यविशेषापत्तावन्याकृतता समाना प्रसववीजात्मकत्वं च तद्वध्यक्षक्षकोऽन्याकृता-

शक्का-सुषुप्तिमें भी प्राण तो व्याकृत (विशेषमावापन्न) ही होता है अत्या ['प्राणो होवैतान्सर्वान्संवृ-ङ्कें इस श्रुतिके अनुसार] इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही हो जाती हैं। फिर इसकी अव्याकृतता कैसे कही गयी ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि अन्याकृत पदार्थमें देशकाळक्प विशेष भावका अभाव होता
है। यदापि जिसा कि स्वप्तावस्थामें
होता है] प्राणका अभिमान रहते हुए
तो उसकी ज्याकृतता है ही तथापि
सुषुप्तावस्थामें प्राणमेपिण्डपरिच्छिन्नविशेषका अभिमान [ अर्थात् यह
मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण है—
ऐसा अभिमान ] नहीं रहता; अतः
परिच्छिन्न देहाभिमानियोंके छिये भी
उस समय वह अन्याकृत ही है।

जिस प्रकार प्राणका छय [अर्थात् मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न देहा-भिमानियोंका प्राण अन्याकृतक्षमें रहता है उसी प्रकार प्राणामिमानियों-को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त होनेपर उसकी अन्याकृतता और प्रस्व-बीजक्षपता वैसी ही है। अतः [अन्याकृत और सुष्ठि] इन दोनों

क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए छोगोंको वह ऐसा ही
 दिखायी देता है।

वस्थः । परिच्छिन्नाभिमानिना-तेनैकत्वमिति सध्यक्षाणां पूर्वोक्तं विशेषणसेकी सूतः प्रज्ञान-धन इत्याद्युपपनम् । तस्मिन्तुक्त-हेतुत्राच ।

कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य। "प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" (छा०उ० ६ ।८।२) इति श्रुतेः''। नतु तत्र 'सदेव सोम्य'' ( छा० उ० ६।२।१) इति प्रकृतं सद्बह्य प्राणशब्दवाच्यम् । नैष दोषः, बीजात्मकत्वाभ्यु-प्राणशब्दस्य पगमात्सतः। यद्यपि बीजब्रह्म सद्ब्रह्म प्राणशब्दव।च्यं परत्वम् तत्र तथापि जीवप्रसव-बीजान्मकत्वमपरित्य-ज्येव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्द-वाच्यता च। यदि हि निर्वीजरूपं विविश्तं ब्रह्माभविष्यत् ''नेति

अवस्थाओं हा साक्षी भी अन्याकृत अवस्थामें रहनेवाछा एक ही चितन आतमा] है।परिच्छित्र देहोंके अभि-मानी और उनके खाशियोंकी उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके छिये] प्रज्ञानघनः' 'एकीभृतः पूर्वोक्त विशेषण चित ही है; इसिंखये भी, क्योंकिं विशेषतः इसमें [ अधिदेव, अध्याकृत और अध्यात्म प्राज्ञकी एकतारूप खपर्युक्त हेतु मी विद्यमान है।

राङ्का-किन्तु अन्याकृत 'प्राण' **इाट्वाच्य कैसे हुआ** ?

समाधान-'हे सोम्य ! यन प्राणके दी अधीन है" इस श्रुतिके अनुसार ।

शक्का-किन्तु वहाँ तो "बदेव सोम्य" इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्गपाप्त सद्ब्रह्म ही 'प्राण' शब्दका वाच्य है।

समाधान-वहाँ यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि [सस प्रसङ्गमें] चद्त्रहाकी बीजात्मकता स्वीकार की है। यद्यपि वहाँ 'प्राण' शब्द्का वाच्य सद्ब्रह्म है तथापि जीवोंकी उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग न करते हुए ही इस सद्ब्रहामें प्राणशब्द्रव और 'सत्' शब्दका वाच्यत्व माना गया है ! यदि वहाँ

नेति" (बृ०उ० ४।४।२।२, ध। ५। १५) 'यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २।९) ''अन्यदेव तद्विदितादथो अवि-दिवात्" (के० उ० १।३) इत्यवक्ष्यत ''न सत्तनासद्च्यते' (गीता १३ । १२) इति स्मृतेः। निर्वीजतयैव चेत्सति लीनानां सुष्ठप्रत्रलययोः पुनकत्थानाचु-पपत्तिः स्थात्। मुक्तानां च प्रनरुत्पत्तिप्रसङ्गः. बीजामावा-विशेषात्। ज्ञानदाद्यवीजामावे च ज्ञानानथंक्यप्रसङ्गः। तस्मात्सबीज-त्वाभ्यपगमेनेव सतः प्राणत्व-व्यपदेशः सर्वेश्रुतिषु च कारणत्व-व्यपदेशः।

'सत्' ग्रब्द्से निर्वीजन्न कहना इष्ट हो वो उसे "यह नहीं है, यह नहीं है" "जहाँ से वाणी छौट खाती है" "वह बिद्तसे अन्य है और खबिद्तसे भी ऊपर है" इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा कि "वह न सत् कहा जाता है और न असत्" इस स्मृतिसे भी सिद्ध होता है।

और यदि वहाँ ि 'सत्' शब्दसे । ब्रह्मका निर्वीजरूपसे ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुप्रिप्त धौर प्रख्य (मर्ण) अवस्थामें सत्में **ढीन हुए पुरुषोंका फिर उठना** अर्थात् स्त्पन्न होना सम्भंव नहीं होगा तथा मुक्त पुरुषोंके पुनः स्त्पन्न होनेका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, क्षक्यों कि । मुक्त और सत्में छीन हुए पुरुषोंमें | बीजत्वका अभाव समान ही है तथा ज्ञानसे दग्ध होने-वाळे बीजका अभाव होनेपर ज्ञान-की व्यर्थताका भी प्रसक्त उपस्थित हो जायगा। अतः सद्ब्रह्मकी सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियों में कारण रूपसे उरलेख किया गया है।

<sup>\*</sup> क्योंकि निर्वीच ब्रह्ममें लीन हुए मुक्तोंका पुनर्जन्म माना नहीं गया और बदि उस अवस्थामें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके बाद भी पुनर्जन्म मानना पंदेगा।

अत एव ''अक्षरात्परतः परः" (मु० उ० २। १।२)। "सवाद्याभ्यन्तरो धजः" ( मु० उ०२ । १ । २)। "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २। ९)। "नेति नेति" ( बृ॰ उ॰ ४। ४। २२) इत्यादिना बीज-वुत्त्वापनयनेन व्यपदेशः । तामगीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशब्द-वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध-जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं पृथग्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न किश्चिद वेदिषमित्यत्थितस प्रत्ययद्श्नाइहेऽनुभूयत एवेति त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते।२।

इसी छिये "वह पर अक्षरसे भी पर है" "वह बाह्य (कार्य) और अभ्यन्तर (छारण) के सहित ि बनका अधिष्ठान होनेके कारण ] अन्तमा है" ''नहाँ से वाणी छीट आती है" 'यह नहीं है, यह नहीं है" इत्यादि श्रुतियों द्वारा शुद्ध ब्रह्मका निर्देश बीअवत्तका निरास करके ही किया गया है। इस 'प्राज्ञ' शब्द्वाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध तथा जाप्रत् आदि अवस्थासे रहित, बस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे। षीजाबस्थामें भी जायत होनेपर 'मुझे कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति देखनेसे शरीरमें अनुमब होता ही है। इसीसे 'वह देहमें तीन प्रकारसे स्थित हैं' ऐसा कहा गया है।।२॥

विश्वादिका त्रिविष भोग विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्। आनन्द्रभुक्तथा प्राज्ञास्त्रधा भोगं निबोधत ॥३॥

विश्व सर्वदा स्थूछ पदार्थोंको ही मोगनेवाछा है, तैजस सूक्म पदार्थों-का भोका है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेबाछा है; इस प्रकार इनका तीन तरहका भोग जानो ॥ ३ ।

स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम्। आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४॥

माण्डक्योपनिषद SB \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्थूल पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने-षाला है तथा आनन्द प्राज्ञकी, इस प्रकार इनकी एपि भी तीन तरहकी समझो ॥ ४॥

इन दोनों रछोकोंका अर्थ कहा उक्तार्थी क्लोको ॥ ३-४ ॥ जा चुका है।। ३-४॥

त्रिविध स्रोक्ता और सोग्यके ज्ञातका फल त्रिषु धामसु यद्बोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः । वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५॥

[जामत्, खप्न और सुपुप्ति-इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और भोका बतलाये गये हैं-इन दोनोंको जो जानता है, वह भोगोंको भोगते हुए भी बनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५ ॥

नाग्रदादिषु धामसु स्युलप्रविविक्तानन्दारूयं भोज्य-मेकं त्रिधाभूतम्। यश्र विश्व-तैजसप्राज्ञाख्यो मोक्तेंकः सोऽह-मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाद्द्रष्टु-त्वाविशेषाच प्रकीतिंतः; यो वेदै-भोज्यभोक्तृतयानेकघा मिनं स भुजानो न लिप्यते: सर्वस्यैकस भोक्तु-भोज्यत्वात्। न हि यस्य यो विषयः

जाप्रत् आदि तीन स्थानोंमें जो स्थूछ, सूक्ष्म और आनन्द्संज्ञक तीन भेदोंमें बँटा हुआ एक ही मोज्य है और 'वह में हूँ' इस प्रकार एकरूपसे अनुसन्धान किये जाने तथा द्रष्ट्रत्वमें कोई विशेषता न होनेके कारण विश्व, तैजस और प्राज्ञनामक जो एक ही ओका षतलाया गया है-इस पकार भोज्य और भोकारूपसे अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों (भोका धौर भोड्य ) को जो जानता है बह भोगता हुआ भी छिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त मोज्य एक ही भोक्ताका भोग है। जैसे अनिन अपने विषयकाष्टादिको जलाकर [न्यूना-धिक नहीं होता । अपने स्वरूपमें

शां० भा० ]

आगम-प्रकरण

24

स तेन हीयते वर्धते वाः न ह्याग्नः खिवषयं दग्ध्या काष्टादि तद्वत् ॥ ५ ॥ सदा समान रहता है ] उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ।

प्राण ही सबकी सृष्टि करता है

## प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः । सर्वं जनयति प्राणक्त्वेतोंऽशून्पुरुषः पृथक् ॥ ६ ॥

यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतनयके आभासभूत जीवोंको अखग-अखग प्रकृत करता है।। ६।।

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्याकृतनामरूपमायास्वरूपेण सर्वभावानां विश्वतैजसप्राज्ञमेदानां
प्रभव उत्पत्तिः । वश्यति च—
'वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया
वापि जायते" इति । यदि
ह्यसतामेव जन्म स्याव्ब्रह्मणोऽच्यवहार्यस्य प्रहणद्वारामावादसत्त्वप्रसङ्गः । दृष्टं च रज्जुसपीदीनामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां
रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि
निरास्पदा रज्जुसपैमृगतृष्णिकाद्यः कचिदुपलम्यन्ते

सत् अर्थात् अपने अविद्याकृतः नामरूपात्मक मायिक स्वरूपसे विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ भेद्बाछे सम्पूर्ण पदार्थीकी इत्पत्ति हुआ करती है। आगे (प्रक० ३ का० २८ में) यह कहेंगे भी कि 'वन्ध्यापुत्र न तो वस्तुतः और न मायासे ही स्त्व होता है।" यदि असत् (स्वरूपसे अविद्यमान) पदार्थों की ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको प्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे इसकी असत्ताका प्रसङ्ग इप-स्थित हो जाता। अविद्याकृत माया-मय बीज से उत्पन्न हुए रज्जूसपीदिकी भी रच्जु आदिक्षे सत्ता देखी गयी

रज्ज्वां यथा केनचित प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः एवं सर्वभावा-सन्नेवासीत्. नामुत्पत्तेः प्राक्प्राणवीजात्मनैव सत्त्वम् । इत्यतः श्रुतिरापे वक्ति-''ब्रह्मैवेदम्'' (मु०उ० २।२।११) ''आत्मैवेदमग्र आसीत्'' (वृ०उ० १।४।१) इति। प्राणक्चेतों-सर्व ज्ञनयति **डगूनंगव इव रवेश्विदात्मकस्य** पुरुषस्य चेतोळपा जलार्कसमाः देवतियं-**श्राज्ञतेजसविश्वमेदेन** गादिदेहमेदेषु विमान्यमाना-क्वेतों ऽश्वायेतान्प्ररुषः पृथग्विषय-भावविलक्षणानग्निविस्फुलिङ्गवत् सलक्षणाञ्जलाकेवच जीवलक्षणां-स्त्रितरान् सर्वभावान् प्राणो बीजात्मा जनयति ''यथोण-नाभिः"(मु०उ० १।१।७)"यथा-ग्नेः क्षुद्राविस्फुलिङ्गाः" (बृ० उ० २।१।२०) इत्यादिश्रुतेः ॥६॥

ई किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्ज-सर्प अथवा सुगतुष्णा आदि कभी नहीं देखे। जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्ति-से पूर्व वह रज्जुसे रज्जुरूपके सत ही था छखी प्रकार समस्त पदार्थ अप नी स्त्पिचिसे पूर्व आणात्मक बीज-रूपसे सत् ही थे। इसीसे श्रुति भी कहती है—"यह महा ही है" "पहले यह आत्मा ही था" इत्यादि ।

सब पदार्थीको चिजरूप पाण ही उत्पन्न करता है। तथा को जलमें शिविधिन्धित सूर्यके समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि विभिन्न ह्मरीरोंमें प्राह्म, तैजस एवं विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक पुरुषके किरणरूप चिद्रामास विषयभावसे विख्क्षण तथा अग्निकी चिनगारी और जलमें प्रतिबिम्बत खूर्यके समान संवातीय जीवोंको पुरुष अलग ही एत्पन्न करता है। चनके खिवा अन्य समस्त पदार्थीको षीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है, जैसा कि "शिस प्रकार मकड़ी जिला बनाती है ]" तथा "जैसे अग्निसे छोटी-छोटी चितगारियाँ निकळती हैं" इत्यादि श्रुतियोंसे खिद्ध होता है ॥ ६॥

सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विफर्प

#### विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ॥ ७ ॥

सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगवान्की विभूतिको ही जगतुकी इत्पिच मानते हैं तथा दूखरे छोगोंद्वारा यह सृष्टि खप्न और मायाके समान मानी गयी है ॥ ७॥

विभृतिर्विस्तार ईश्वरस्य खुष्टि-रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न त परमार्थिचन्तकानां सृष्टावादर इत्यर्थः। ''इन्द्रो मायाभिः प्रसूत् ईयते" (बृ० उ० २। ५।१९) इति श्रुतेः। न हि मायाविनं निक्षिप्य सत्रमाकाशे सायुधमारुख चक्षुर्गोचरतामतीत्य युद्धेन खण्डशिक्टनं पतितं प्रनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत-मायादिसतन्त्वचिन्तायामादरो भवति । तथैवायं मायाविनः सूत्र-प्रसारणसमः सुषुप्तस्वप्नादिविका-सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः

यह सृष्टि ईश्वरकी विभृति यानी उसका विस्तार है-ऐसा सृष्टिके निषयमें विधार करनेबाछे छोग मानते हैं। तात्पर्य यह है कि परमार्थ-चिन्तन करनेवाछों का सृष्टिके विषयमें आदर नहीं होता; जैसा कि "इन्ड-(पर बातमा) यायाचे धानेक रूपवाला हो बावा है" इस श्रतिसे सिद्ध होता है, िकेवछ बहिर्मुख पुरुष ही चखकी खरवित्तके विषयमें तरह-तरहकी फल्पना किया करते हैं । आकाखमें सूत फेंककर उसपर श्वकों सहित आरुढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा अनेकों दृष्ड्ोंमें विश्वक होकर गिरे हुए मायादीको पुनः चठता देखने-बाले पुरुषोंको सबकी रची हुई माया लादिके स्वरूपके चिन्तनमें आदर नहीं होता। इस मायावीके सूत्र-बिस्वारके समान ही ये सुषुप्ति एवं स्वप्नाद्के विकास हैं; तथा उस (सूत्र) पर चढ़े हुए मायाबीके समान ही उन (सुष्प्रि

प्राज्ञतेजसादिः। स्त्रतदारुढाभ्या-मन्यः परमार्थमायावी स एव भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽदृश्यमान एव स्थितो यथा तथा तुरीयारूपं परमार्थतत्त्वम् । अतस्तचिन्ताया-मेवादरो ग्रुग्रुक्ष्णामार्याणां न निष्प्रयोजनायां सृष्टावाद्र इत्यतः सृष्टिचिन्तकाना मेवेते त्रिकल्पा इत्याह - स्वप्नमायासहरोति स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥

अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं तैजस आदि हैं। किन्तु वास्तविक मायाची तो सूत्र और इसपर चढ़े हुए मायावीसे भिन्न है और वही जैसे मायासे आच्छादित रहनेके कारण दिखलायी न देता हुआ ही पृथिबीपर स्थित रहता है वैसा ही तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है। अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उसीके चिन्तनमें आद्र होता है। प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आद्र नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टिका चिन्तन करनेवा हों के ही हैं; इसीसे कहा है-'स्वप्तमायास्ह्या इति'अर्थात् [दूसरे इसे ] स्वप्तक्षा और मायारूपा [ चतलाते हैं ] ।।।।।

# इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । कालात्रसृति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥८॥

कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा ही सृष्टि है।' तथा काछके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी छोग ] काउसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८॥

इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकल्प-त्वात्सृष्टिर्घटादिः संकल्पनामात्रं न संकल्पनातिरिक्तम् । कालादेव सृष्टिरिति केचित् ॥ ८॥

भगवान् सत्यसंकल्प हैं, अतः घट।दिकी सृष्टि प्रभुका संकरपमात्र है— उनके संकल्पसे भिन्न नहीं हैं। तथा कोई-कोई 'सृष्टि काउदी से हुई है' ऐसा कहते हैं।। ८।।

## भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये कीडार्थमिति चापरे।

देवस्यैष स्वभावोऽयमातका । स्य का स्पृद्धा ॥ ९ ॥

कुछ ोग सृष्टि सोगके लिये हैं' ऐशा मनते हैं भी। कुछ कीड़ाके लिये हैं' ऐशा समझते हैं। [य न्तु वाह विशेषा ने यह मगवान्का स्वभाव ही है अ्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकी है। १। १॥

सोनायं कोहार्थमिति चान्यं सृष्टि मन्यते । अनयोः पक्षयो दृष्ण देवस्येष स्वभावोऽयामात देव व वभावपश्चमाश्चित्य, सर्वेषां वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति। न हि रज्जवादानामविद्यास्वभाव-व्या रकेण सर्पाद्यामासत्ये कारणं शक्यं वक्तुम् ॥ ९ ॥ दूमरे लोग सृष्टको 'यह मोगार्थं अथवा की डार्थ है'-ऐसा मानते हैं 'नवस्यैष स्वभावोऽयम्' इस वाक्य- नेवक स्वभावपश्चका आश्रय लेका इन दोनों पश्चोंको दोषयुक्त बतलात हैं। अथवा 'अपकामस्य का स्पृद्दा' यह वाया पाद सभी पश्चोंको दाषयुक्त बतलानेवाला है; स्योंकि अविद्याक्त अपने स्वधावके बिना रच्जु आ दंका खर्गाद नहीं अधिन्यक्तिमें कारणत्व नहीं वतलाया जा सकता । ९॥

#### चतुर्थ पादका विवरण

चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य इत्याह नान्तःप्रज्ञमित्यादिना । सर्वशब्दप्रवृत्तिनिभित्तशून्यत्वा-चस्य शब्दानभिषेयत्वभित्त

मा० उ० ४—

अब कमसे प्राप्त हुआ चौथा पाद भी बतळाना है, अतः यही बात नान्तःप्रक्रम्' इत्यादि मन्त्रसे कहते हैं। वह (चौथापाद) सम्पूर्ण शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित है, अतः शब्दसे इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसिछिये श्रुतिः [अन्तःप्रकृत्व आदि] विशेषमावका विशेषप्रतिषेधेनैव च तुरीयं निर्दिदिश्वति ।

शून्यमेव तर्हि तत्।

न, मिध्याविकल्पस्य निर्निमित्तत्वाजुपपत्तः। न हि रज्ञतमपेपुरुपमृगत्विणकादिवि-कल्पाः श्रुक्तिकारण्जुस्थाणूपरादि व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पयितुम्।

एवं तर्हि प्राणादि सर्वविकल्पा-

स्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वस्

इति न प्रतिषेधैः प्रत्याय्यत्वम् ।

उदकाधारादेरिव घटादेः।

नः प्राणादिनिकल्पस्यासत्त्वा-च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । ज हि सदसतोः सम्बन्धः शब्द-प्रष्टतिनिमित्तमागवस्तुत्वात् । नापि प्रमाणान्तरिवषयत्वंस्वरूपेण गवादिवतः आत्मनो निरुपाधि-कत्वात् । गवादिवन्नापि जाति-

प्रतिषेच करके ही उस तुरीयका निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है।

पूर्वं -तव तो वह शून्यरूप ही

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिण्या विकल्पका बिना किसी निमित्तके होना सम्भव नहीं है। चाँदी, सर्प, पुरुष और सृगत्रका आदि विकल्प [क्रमशः] सीपी, रस्सी, दूँठ और ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही कल्पना नहीं किये जा सकते।

पूर्व०-यदि ऐसी बात है तब तो प्राणादि सम्पूर्ण विकरपका आश्रय होनेके कारण वह तुरीय जन्दका बान्य सिद्ध होता है; जलके आधारभूत घट आदिके समान [अन्तः प्रस्ति प्रतिपेषद्वारा स्पकी प्रतिति नहीं करायी जा सकती।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है;
क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होनेवाली चाँदी आदिके समान प्राणादि
विकल्प असदूप है तथा सत् और
असत्का सम्बन्ध अवस्तुक् प होनेके
कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं
हो सकता; और न गौ आदिके
समान वह स्वक्पसे किसी अन्य
प्रमाणका ही विषय हो सकता है,
क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है।
इसी प्रकार अदितीयक् प होनेके

मस्त्रमिद्धतीयत्वेन सामान्य-विशेषामानात्। नापि क्रियावस्त्रं पाचकादिवद्विक्रियत्वात्। नापि गुणवस्त्रं नीलादिव-निर्गुणत्वात्। अतो नामिधानेन निर्देशमहैति।

श्रश्च विषाणादिसमत्त्रान्त्रिरर्थं-कत्वं तिहैं।

नः आत्मत्वावग्ये तुरीय-तुरीयावगमस्य स्थानात्मतृष्णाव्या-सार्थकत्वम् वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति-कावगम<sup>्</sup>इव रजत-

तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्मत्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदोपाणां सम्भवोऽस्ति । न च तुरीयस्यात्मत्वानवणमे कारणमस्तिः
सर्वोपिनिषदां ताद्ध्येनोपश्चयात् ।
"तत्त्वमसि"(छा०उ०६।८।१६)
"अयमात्मा ब्रक्ष" ( वृ० उ०
२ । ५ । १९ ) "तत्सत्यं स
धात्मा"(छा० उ०६।८।१६)
"यत्साश्चाद्परोक्षाद्ब्रक्ष" (वृ०
उ०३ । ४ । १ ) "सवाद्धाअयन्तरो द्यादः" ( ग्र० उ० २ ।

कारण खामान्य अथवा विशेष भावका अमान होनेसे उसमें गी आदिके समान जातिमत्त्व मी नहीं है। और न अविकारी होनेके कारण उसमें पाचकादिके समान क्रियानत्त्व तथा निर्गुण होनेके कारण नीख्या आदिके समान गुणवत्त्व ही है। इस्रिये उसका किसी भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता।

पूर्व० — तब तो शक्षश्रङ्गादिके समान [ असदूप होनेके कारण ] वसकी निरर्थकताही सिद्ध होती है।

धिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि

शुक्तिका ज्ञान होनेपर जिस प्रकार

[ स्समें आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा
नष्ट हो जाती है स्सी प्रकार तुरीय
हमारा आत्मा है—ऐसा ज्ञान होनेपर
वह अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको
निवृत्त करनेका कारण होता है।
तुरीयको अपना आत्मा जान छेनेपर
अविद्या प्रवं तृष्णाहि दोषोंकी
सम्भावना नहीं रहती। और तुरीयकोअपने आत्मस्करूपसे न जाननेका
कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि
''तत्त्वमसि" ''अयमात्मा प्रह्य"
''तत्सत्यं स आत्मा" ''यत्साक्षाद्-

५२ माण्डूक्योपनिषद् [ गाण्डाण

१।२)। "आत्मैवेद र सर्वम्" ( छा० उ० ७।२५।२) इत्यादीनाम्।

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थरूपश्रतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थरूपमविद्याकृतं रज्जुसपीदिसमग्रक्तं पादत्रयरुक्षणं बीजाङ्कुरस्थानीयम् । अथेदानीमबीजात्मकं परमार्थस्वरूपं रज्जुस्थानीयं सर्पादिस्थानीयोक्तस्थानत्रयनिराकरणेनाह---नान्तःप्रज्ञमित्यादि ।

परोश्चाद्महा" "सनाह्याभ्यन्तरो हातः""श्चात्मेवेद् "सर्वम्"इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्योंका पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है।

वह यह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थ छप्ते चार पाद्वाछा है—
ऐसा कहा है। एसका बीजाङ्करस्थानीय पाद्त्रयस्त्ररूप अपरमार्थकृप रच्जुसपीदिके समान अविद्याकृति कहा गया है। अब सपीदिस्थानीय एक दीनों पादोंका निराकृरण कर 'नान्तः प्रसम्' इत्यादि
स्पसे एसके रच्जुस्थानीय
अवीजात्मक परमार्थस्त्र पका वर्णनः
कृरते हैं—

तुरीयका खरूप

नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभणतः प्रज्ञां न प्रज्ञान-घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमञ्यवहार्यमणाद्यमः लक्षणमचिन्त्यमञ्चपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो-प्रामं शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

विवेकीजन तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह स अन्तःप्रज्ञ है, न वहिष्प्रज्ञ है, न समयतः (अन्तर्वहिः) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है। बल्कि अर्छ, अन्यवहार्य, अप्राह्म, अरुक्षण, अचिन्त्य, अन्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका स्पद्मम्, शान्त, शिव और अद्वेतरूप है। वही स्नातमा है और वही साक्षात् जाननेयोग्य है।।।।। नन्वात्मनश्चतुष्पात्त्वं प्रतिज्ञाय पादत्रवक्रथनेनैव चतुर्थस्यान्तः-प्रज्ञादिस्योडन्यत्वे सिद्धे नान्तः-प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेघोऽनर्थकः । नः सर्गदिविकरगप्रतिषेधेनैव आत्मावगतौ रज्जुख्रूद्धपप्रतिपत्ति-थनात्मप्रतिषेच वत्त्रयवस्थस्यैवातम-एव प्रमाणम् नस्तुरीयत्वेन प्रति-विवाद विवितत्वातः "तत्त्रमसि" (छा० उ० ६।८। १६) इतिवत्। यदि हि च्यव-स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तर-तिविद्यारामाबाच्छास्रोपदेशा-

नथेक्यं शून्यतापित्तर्ग । रज्जारिव सर्पादिभिर्विकरूप-माना स्थानत्रयेऽप्पात्मैक एवान्तः-प्रज्ञादित्वेन विकरूपते यदा तदान्तःप्रज्ञत्वादिप्रतिवेधविज्ञान- पूर्व०-किन्तु आत्मा चार पार्वे-बाडा है—ऐसी प्रतिज्ञाकर एसके तीन पार्वेका वर्णन कर देनेसे ही चौथे पार्का अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों-से भिन्न होना तो सिद्ध ही है; अत्यादि प्रतिषेच तो व्यर्थ ही है।

सिद्धान्ती-पेथी बात नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प-का प्रतिषेघ करनेसे ही रवजुके खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार,जैया कि "तत्त्वमिय" इत्यादि वाक्यमें देखा जाता है, यहाँ [जापदादि]तीनों अवस्याओं में स्थित भारमाका ही तुरीयहुपसे प्रतिपादन करना इष्ट है। यदि तुरीय आत्मा ध्यबस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा विम होता तो उसकी उपक्रिक्क कोई स्पाय न रहनेके कारण बाकोपदेशकी व्यर्थता शून्यवाद्की प्राप्ति हो जाती। जब कि सर्गाद् (सर्प, घारा, भू चिछरादि) रूपसे विक्रितियत र्बजुके समान [बाप्रदादि] तीनों स्थानों में एक ही बात्मा बन्दः प्रश्नादिरु गसे विक्रियत हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके प्रतिषेषविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति-के समकाल ही आत्मामें अतर्थ-

निवृत्तिलक्षणफलं परिसमाप्तम्, इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं मृग्यम् । साधनान्तरं वा न रज्जुसर्पविवेकसमकाल इव सति - रज्ज्वां सपनिवृत्तिफले रज्जिधिगमस्य।

येषां प्रनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग-च्यतिरेकेणान्यतरावय डिपि-च्छिदिच्यीप्रियत इत्युक्तं स्थात । यदा पुनर्घटतमसोविंवेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सिततमो । इरनेमं प्रवृत्त छेद्नांक्रया जिस

\*\*\*\*\* प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनथंप्रपञ्च- प्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फळे सिद्ध हो जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार करनेके छिये इसके सिवा किसी अन्य प्रमाण अथना साधनकी खोज करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे कि रनजु और सर्पका विवेक होनेके समानकारुमें ही रज्जुमें सर्पनिवृत्ति-रूप फलकी प्राप्ति होते ही रब्जुका ज्ञान हो जाता है [ उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये ]।

> किन्त जिनके मतमें घटज्ञानमें अन्धकारकी निवृत्तिके खिवा किसी और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है उनका तो मानो ऐसा कथन है कि छंदा पदार्थीके अवयवींका सम्बन्धविच्छेद करनेके अविरिक्त भी छेदनक्रियाका वस्त्रके किसी एक अवयवमें कोई व्यापार होता है। बेच' अवयवोंका सम्बन्धक्छेद

<sup>#</sup> तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार द्वरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें आरोपित अन्तः प्रज्ञत्वादिका निवेघ ही कर्तव्य है। जो लोग घटज्ञानमें अन्धकार-निष्टत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई और व्यापार मी स्वीकार करते हैं, वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थके अवयवोंका सम्बन्धच्छेद करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमें कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्त यह बात सर्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविद्रहेषणके सिवा कोई अत्य ब्यापार नहीं होता। इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है।

<sup>े</sup> १. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फरण होनेका ती

छिदिरिव-निवृत्तिफलावसानं च्छेद्यावयवसम्बन्धविवेककरणे प्रवृत्ता तद्वयवद्वैधीमावफला-वसाना तथा नान्तरीयकं घष्ट-विज्ञानं न तस्प्रमाणफलम् ।

च तद्वद्प्यात्मन्यध्यारो-पितान्तःप्रज्ञत्वादि विवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस अनुपादित्सितान्तःप्रज्ञत्वादिनि-वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो-अन्तःप्रज्ञत्वादिनि-पपत्तिः । वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि-भेदनिष्टतेः। तथा च वस्यति — ''ज्ञाते द्वैतं न विद्यते'' (माण्डू० का० १।१८) इति । ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा-

प्रकार चसके धावयबोंके विमक्त हो जानेमें खमाप्त होनेवाछी है उसी प्रकार जब कि घट और अन्धकार-का पार्थक्य करनेमें प्रवृत्त प्रमाण निवृत्तिरूप अतिष्ट अन्धकारकी फलमें ही समाप्त हो जानेवाला है तब चटजान सो अवद्यम्मावी है, वह प्रमाणका फल नहीं है।

इसीके समान आत्मामें खारोपित अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेख करनेमें प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, अनुपादित्सित (जिसका स्त्रीकार करना इष्ट नहीं है इस) अन्तःप्रज्ञ त्वा-दिकी निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मा-में कोई अन्य ज्यापार होना सम्भव नहीं है; क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी निवृत्तिके समकालमें ही प्रमात्रवादि भैदकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही "ज्ञान हो जानेपर द्वीत नहीं रहता"इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति द्वैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग

कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये-ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं।

🕸 अद्वेत बोघके लिये जिन-जिन प्रमाणीका आश्रय लिया जाता है वे सब द्वैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं। निखिछद्वैतकी निवृत्ति करनेवाला वृत्तिज्ञान भी वृत्तिरूप होनेके कारण द्वेतके ही अन्तर्गत है। यदि वह सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्ति करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी न्तरानवस्थानात् । अवस्थाने चानवस्थाप्रसङ्गाद् द्वैतानिवृत्तिः । तस्मात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा-रसमकालैवात्मन्यच्यारोपितान्तः-प्रज्ञत्वाद्यनर्थनिवृत्तिरिति सिद्धम् ।

नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतियेथः।
न बहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतियेथः।
नामयतःप्रज्ञमिति विश्वप्रतियेथः।
रन्तरालावस्थाप्रतियेथः। न
प्रज्ञानधनमिति सुषुप्तावस्थाप्रतिषेधः। बीजभावाविवेकरूपत्वात्।
न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञावृत्वप्रतिषेधः। नाप्रज्ञमित्यचैतन्यप्रतिषेधः।

कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना-मात्यनि गम्यमानानां रज्ज्वादी प्यस्थित हो जानेसे द्वैतकी निवृत्ति ही नहीं होगी। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रतिषेषविज्ञानम्प प्रमाणके प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मा-में आगोपित अन्तः प्रज्ञत्वादि अनर्थकी निवृत्ति हो जाती ।

'अन्तः पञ्च नहीं है' पेना बहुक्र तैजलका प्रतिपेध किया है: बहि-ध्यञ्च नहीं है' इससे विश्वका निषेध किया है; 'समयतः प्रज्ञा नहीं है' इस बाक्यसे जाप्रत् कीर ज्ञायनके पीचकी अवस्थाका प्रतिपेध किया है; 'प्रज्ञानधन नहीं है' इससे निप्रति-का प्रतिपेध हुआ है. क्यों कि वह बीजभावसय अविवेकन्यक्या है; 'ध्रज्ञ नहीं है' इससे एक नाय सब विषयों के ज्ञातुत्वका प्रतिपेध किया है: तथा 'अप्रज्ञ नहीं असंसे अचेतनताका निषेध किया ।

किन्तु जब कि अन्तः प्रज्ञ वाद्वि वर्ते आर्तमामें प्रत्यक्ष उपज्ञ होते हैं तो केवल प्रतिषेधके ही कारण उनका रच्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्पादिके समान अस्तर्यन्व कैसे सिद्ध

और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपिस्थित हो जायगा और द्वौतकी निवृत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिलद्वौतकी निवृत्ति करनेके उत्तर-क्षणमें ही वृत्तिज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है—यही मत समी-चीन है ।

49

सर्पादिवत्त्रतिपेद्यादसत्त्वं गम्यत इत्युच्यते । ज्ञस्यरूपाविशेषेऽपि इतरेतरच्यभिचाराद्रज्ज्यादाविव सर्पंधारादिविकल्पित भेदवत् सर्वत्राच्यभिचाराज्ज्ञस्यरूपस्य सत्यत्वस् ।

सुष्रप्ते व्यभिचरतीति चेन ।
सुष्रप्तसातुभूयमानत्वात् । "न
हि निज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो
निचते" (हु०उ० ४ । ३ । ३०)
इति श्रुते: ।

अत एवादृष्टम् । यस्मादृद्धं तस्मादृ व्यवहायंम् । अग्राह्यं कर्मे-निद्रयैः । अलक्षणमिलक्षमित्येतदः ननुमेयमित्यर्थः । अत एवा-वित्त्यम् । अत एवाव्ययदेश्यं श्रब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं जाग्रदादिस्थाने व्येको ऽयमात्मेत्य-व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु-सरणीयम् । अथवैक स्वात्मप्रत्ययः सारं प्रमाणं यस्य त्ररीयसाधिगमे हो सकता है ? इसपर कहते हैं— रच्जु बादिमें प्रतीत होनेबाछे सर्प, धारा बादि विकल्पभेदों के समान एसके बित्स्वरूपमें कोई भेद न होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका व्यक्षिचार होनेके कारण वे असद्रूप हैं। किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी व्यक्षिचार नहीं है; इसिछिये वह सत्य है।

यदि कहो कि सुचुप्तिमें स्यका
व्यक्षित्रार होता है तो ऐसा कहना
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुपुप्तिका
भी अनुभव हुआ करता है; जैसा
कि "बिह्नाताकी बिह्नातिका छोप
नहीं होता" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

इसीछिये यह अहरय है। और क्योंकि अहरय है इसिछिये अन्य-वहार्य है तथा कर्मेन्द्रियों से अप्राह्म और अब्ध्यण यानी छिक्करहित है। तात्पर्य यह है कि इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। इसीमे वह अचिन्त्य है अत्यव शब्दों द्वारा अक्यनीय है। वह एकात्मप्रत्यय-सार है अर्थात् जाप्रत् आदि स्थानों-में एक ही आत्मा है—ऐसा जो अनुसरण किये आने योग्य है। अथवा आत्मा है—इस प्रकार ही तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम् । ''आत्मेत्येवोपासीत" ( इ० उ० १।४।७) इति श्रुतेः।

अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-प्रतिषेधः कृतः । प्रपञ्चोपश्चममिति नाग्रदाहिस्थानधर्मामाव उच्यते। शान्तमविक्रियम. यतोऽद्वेतं भेदिवकल्प-शिवं रहितम् । चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते; प्रतीयमानपादत्रयरूपनैलक्षण्यात् । स विज्ञेय इति स आत्मा प्रतीयमानसपे भू च्छिद्रदण्डा दिव्य-विरिक्ता यथा रज्जुस्तथा तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थं आत्मा ''अदृष्टो द्रष्टा'' (हु० उ० ३।७। २३) ''न हि द्रष्टुर्दष्टेर्निपरिलोपो विद्यते" (बृ० उ० ४।३।२३) इत्यादिभिरुक्तो यः। स विज्ञय भृतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वेतामावः ॥ ७ ॥

बपासना करे" इस श्रुतिके अनुसार जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है। अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों (जाप्रत छादि अवस्थाओंके अस्रिमानियों) के धर्मीका प्रतिवेश किया गवा, अव 'प्रयक्षोपशमम्' इत्यादिसे जापत् जादि स्थातों (अवस्थाओं) घर्मीका अभाव बतलाया जाता है। इसी िये बहु शान्त यानी अविकारी है और क्योंकि वह अद्वेत अर्थात भेदरूप विकरनचे रहित है, इंसिंखें शिव है। उसे चतुर्थ यानी तुरीय मानते हैं, क्यों कि यह प्रतीत होने-वाछे पूर्वोक्त तीन पादोंसे विखक्षण है।वही आत्माहै और वही ज्ञातव्य है। अतः जिख प्रकार रज्ज अपनेमें प्रवीत होनेवाळे सर्प, दण्ड और भुच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिस्न है उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि बाक्यों-का अर्थस्वरूप भारमा, जिसका कि "अदृश्य होकर भी देखनेदाला है" 'द्रष्टाकी दृष्टिका छोप नहीं होता" इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है, अपनेमें अध्यस्त खाप्रदादि अब-स्थाओं से सर्वथा भिन्न है ] ज्ञातव्य है-ऐसा भूतपूर्वगतिसे अकहा जाशा है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर द्वेतका अभाव हो जाता है।। ७।।

<sup>\*</sup> अर्थात् अविद्यावस्थामं आत्मामं जो श्रेयत्व मान रत्ना था उसीका आश्रय स्टेकर तुरीयको 'श्रातव्य' कहा जाता है। वास्तवमं तो जो अव्यवहार्य और अप्रमेय है उसे शातव्य मी नहीं कहा जा सकता।

शां० भा॰ ]

आगम-प्रकरण

49

तुरीयका प्रभाव

अत्रैते क्लोका मवन्ति

इसी अर्थमें ये इडोक हैं—

निवृत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः। अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः॥१०॥ तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान—प्रभु (समर्थ) है। वह अविकारी, सब पदायोंका अद्वैतरूप देव, तुरीय खौर

प्राइतैजसिवश्वरुक्षणानां
सर्वदुःखानां निष्टत्तेरीशानस्तुरीय
आत्मा । ईशान इत्यख पदस्य
व्याख्यानं प्रश्वरिति। दुःखनिष्ट्रितं
प्रति प्रश्वभैवतीत्यर्थः । तदिज्ञाननिमित्तत्वाद् दुःखनिष्टतेः ।
अव्ययो न व्येति स्वरूपान

व्यापक माना गया है ॥ १० ॥

व्यभिचरतीति यावत्। एतत्कुतः यस्मादद्वेतः सर्वभावानां रज्जु-सर्पवन्मृषात्वात्स एष देवो द्योतनातुरीयश्चतुर्थो विश्वव्यापी

स्मृतः ॥ १०॥

तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तेजस जोर विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें ईज्ञान है। 'ईशान' इस पदकी व्याख्या 'प्रमु' है। तात्पर्य यह है कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, क्योंकि एसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति-का कारण है।

खन्यय—जो न्यय (विकार)
को प्राप्त नहीं होता; अर्थात् जो
खक्षि न्यमिषरित यानी च्युत
नहीं होता। क्यों च्युत नहीं होता?
क्योंकि वह अद्वैत है। अन्य सब
पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान
मिथ्या हैं; इसिंख्ये प्रकाशनशील
होनेके कारण वह यह देव तुर्य
यानी चतुर्थ और विभु यानी न्यापक
माना गया है।। १०।।

माण्डूक्योपनिषद्

[ गौ० का०

80

विश्व और तैजससे तुरीयका भेद

विश्वादीनां सामान्यविशेष-भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या-वधारणार्थम्— तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके ढिये विश्व खादिके खामान्य और विश्वेष आवका निरूपण किया जाता है—

कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतेजसौ।

प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिष्यतः ।।११॥

निश्व और तैज्ञस—ये दोनों कार्य (फडावस्था) और कारण (बीजाबस्था) से बँधे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवड कारणाबस्था-से ही बद्ध है तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं है ॥ ११॥

कार्यं क्रियत इतिफलभावः। कारणं करोतीति बीजमानः। तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणास्य बीजफलभावास्यां तो यथोक्ती विश्वतैजसौ बद्धौ संगृहीताविष्येते। प्राज्ञस्तु वीजमावेनैव वद्धः। तन्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि वीजं प्राज्ञत्वे निमित्तम् । ततो द्वौ तौ बीजफलभावौ तस्वाग्रहणान्यथा-प्रहणे तुर्ये न सिष्यतो न निद्येते न सम्भवत इत्यर्थः ॥ ११ ॥

जो किया जाय उसे कार्य कहते हैं; वह फलमाब है। और जो करता है उसे कारण कहते हैं; वह बीज-माव है। ये उपर्युक्त विश्व और तैज्ञख तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यया-प्रहणक्य बीजयाब और फडमावसे बँधे अर्थात् सम्यक् प्रकारसे पकड़े हुए माने जाते हैं। किन्तु प्राज्ञ केवल बीजभावसे ही बँघा हुआ है। तत्त्वका अप्रतिबोधक्षप बीज ही उसके प्राइत्वमें कारण है। इससे तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज और फडमावरूप तत्त्वका अप्रहण एवं अन्यथाप्रहण दोनों ही नहीं रहते; बनकी तो वहाँ रहनेकी सम्मावना ही नहीं है ॥ ११ ॥

प्राज्ञसे तुरीबका भेद

कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण-लक्षणौ बन्धौ न सिष्यत इति । यस्मात्— किन्तु प्राञ्चकी कारणवद्धता किंग्र प्रकार है ? तथा तुरीयमें तस्वका अग्रहण और अन्ययाग्रहण रूप वन्यन कैसे सिद्ध नहीं होते ? स्पर कहते हैं, क्योंकि—

नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम् । प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा ॥१२॥

प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक् है ॥ १२॥

आत्मविलक्षणमविद्याबीनप्रस्तं । वाह्यं द्वैतं प्राज्ञो न किञ्चन संवेति तथा विश्वतैजसी। ततश्रासी तत्त्वा-ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणवीज-भूतेन बद्धो भवति। यस्मातुरीयं तत्सर्वेद्दक्सदा तुरीयादन्यस्या-भावात्सर्वदा सदैवेति सर्व च सर्वेदक्तस्मान तदूहक्चेति तस्वाग्रहणलक्ष्णं वीजं तत्र तत्प्रद्वतस्यान्यशाप्रहणस्याप्यत एवाभावो न हि सवितरि सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशन-सन्यथाप्रकाशनं वा सम्भवति।

प्राञ्च आत्मासे भिन्न अविद्यारूप बीजसे स्त्पन्न हुए बहिःस्थित वेद्य-पदार्थक्य द्वेतको कुछ भी नहीं जानता, जैसा कि विश्व और तैजस **इसे** जानते हैं। इसीछिये यह अन्यथाप्रहणके घीजभूत तस्वा-प्रहण्हप अन्धकारसे वंघा रहता है। धौर क्योंकि त्रीयसे भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके कारण वह सदा-सर्वदा सर्वहक्-स्वरूप ही है-जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो उसे 'सर्वहक्' कहते हैं —इसिखेये इसमें तत्त्वका अग्रहणरूप षीजावस्था नहीं है और इसी ियं इसमें इससे इतक होने-वाहे अन्ययाप्रहणका भी असाव है, क्योंकि सद्। प्रकाशस्त्रक्ष सूर्यमें इसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 4'निह द्रष्टुर्द्षष्टेर्विपरिलोपो विद्यते'' ( चृ० उ० ४ | ३ | २३) इति श्रुतेः ।

अथ वा जाप्रत्सप्नयोः सर्वभूतावस्थः सर्ववस्तुद्दगामासस्तुरीय एवेति सर्वद्दसदा
"नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ" ( वृ०
उ० ३।८।११) इत्यादि
श्रुतेः ॥१२॥

अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं है, जैसा कि "द्रष्टाकी दृष्टिका विपरि-छोप नहीं होता" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

अथवा जाप्रत् एवं खप्नावस्थाके सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त पदार्थोंके साक्षीरूपसे तुरीय ही आसमान हैं इसिंछ्ये वह सर्वदा सर्वसाक्षी है, जैसा कि ''इससे मिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १२॥

हैतस्यामहणं तुल्यसुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः । बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥१३॥

द्वैतका अप्रहण वो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको खमान है, किन्तु प्राज्ञ बीजस्वरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१३॥

निमित्तान्तरप्राप्ताश्चङ्कानि-वृत्त्यर्थोऽयं क्लोकः । कथं द्वैता-ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्येव न तुरीयस्येति प्राप्ता-शङ्का निवन्धते ।

यस्माद्बीजनिद्रायुतस्तत्त्वा-प्रतिबोघो निद्रा, सैव च विशेष-प्रतिबोधप्रसवस्य बीजम्; सा यह एकोक निमित्तान्तरसे प्राप्त आश्रक्काकी निवृत्तिके छिये है। भछा द्वैतामहणकी समानता होने-पर भी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्यों है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ?— इस प्रकार प्राप्त हुई आश्रक्काको ही निवृत्त किया जाता है।

[ इसका यह कारण है ] क्योंकि वह (प्राज्ञ) बीजनिद्रासे युक्त है—तत्त्वके अज्ञानका नाम निद्रा है, वहीं विशेष विज्ञानकी एटपितका

बीजनिद्रा, तथा युतः प्राज्ञः । दृब्स्वभावत्वात्तत्त्वाप्रति-बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न अतो न कारणवन्ध-स्तिस्मिन्नत्यसिष्रायः ॥ १३ ॥

षीज है; खतः एसे 'बीजनिद्रा' कहते हैं—प्राग्न उससे युक्त है। किन्तु सर्वदा सर्वहक्रवरूप होनेके कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं है; अतः उसमें कारणवद्धता नहीं है—यह इसका तात्पर्य है।। १३॥

त्ररीयका स्वप्न-निद्राशून्यत्व

## स्वप्रनिद्रायुतावाची प्राज्ञस्त्वस्वप्रनिद्रया। न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये परयन्ति निश्चिताः ॥१४॥

विद्य और तैजस—ये स्वप्न और निद्रांधे युक्त हैं तथा प्राक्ष स्वप्न-रहित निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही।। १४॥

स्वमोऽन्यथाग्रहणं सपं इव रज्जायु । निद्रोक्ता तस्वाप्रति-बोधलक्षणं तम इति । ताम्यां स्वमनिद्राभ्यां युक्ती विश्वतेजसौ। अतस्तौ कार्यकारणबद्धावित्यक्तौ। स्वमवर्जितकेवलयैव प्राज्ञस्त निद्राया युत इति कारणबद्ध इत्युक्तम् । नोभयं पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात् सवितरीव तमः। अतो न कार्य-कारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः ॥१४॥

सर्पप्रहणके रवजुमें अन्यथाप्रहणका नाम स्वप्न है; तथा तस्व के खप्रतिषोध रूप तमको निद्रा कहते हैं। इन स्वप्न खीर निद्रासे विश्व और तैज्ञस युक्त हैं; अतः वे कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं। किन्त प्राज्ञ तो स्वप्ररहित केवल निहासे ही युक्त है; इबिडिये उसे कारणबद्ध कहा है। निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता छोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके खमान वे चससे विरुद्ध हैं। अतः तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँघा हुआ वहीं है—ऐसा इहा गया है ॥१४॥

कदा तुरीये निश्चितो

अव यह वत्स्यया जाता है कि मनुष्य तुरीयमें कव निश्चित होता है—

मवतीत्युच्यते-

अन्यथा गृह्यतः स्वमो निद्रा तत्त्वमजानतः । विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥१५॥

अन्यथा प्रहण करनेसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वको न जाननेसे निद्रा होती है और इन दोनों बिपरीत झानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है।। १५।।

स्मजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां
सर्थ इव गृह्वतस्तर्त्वं स्त्रमो मनति।
निद्रा तत्त्वमजानतित्तसृष्यवस्थासु तुल्या । स्त्रमनिद्रयोस्तुल्यत्वाद्विश्वतैद्यसयोरेकराचित्वम् । अन्यथाप्रहणप्राधान्याच्य
गुणभूता निद्रति तस्मिन्वपर्यासः
स्त्रमः । तृतीये तु स्थाने तत्त्वाज्ञानलक्षणा निद्रैव केवला
विपर्यासः ।

अतत्तयोः कार्यकारणस्थानयोः अन्यथाप्रहणाप्रहणलक्षणविषयसि कार्यकारणबन्धक्षे परमार्थ-तन्त्वप्रतिबोधतः श्रीणे तुरीयं पदमञ्जते । तदोश्रयलक्षणं वन्ध- रज्जुमें सर्पप्रहणके समान स्वमः और जागरित अवस्थाम तस्वके अन्यथामहणसे स्वप्न होता है तथा तस्वके अन्यथामहणसे स्वप्न होता है तथा तस्वके न जाननेसे निद्रा होती है, जो तीनों अवस्थाओं जिल्ला होती है, जो तीनों अवस्थाओं तुल्य हैं। इस प्रकार स्वम और निद्रामें तुल्य होनेके कारण विश्व और तैजस्की एक राज्ञि है। उनमें अन्यथा-प्रहणकी प्रधानता होनेके कारण निद्रा गोण है; अतः उन अवस्थाओं-में स्वप्रक्रप विपरीत ज्ञान रहता है। किन्तु त्तीय स्थान (सुपुप्ति) में केवळ तत्त्वाप्रहणक्रप निद्रा ही विपर्यास है।

अतः इन कार्यकारण इप स्थानीं-के अन्यथाप्रहण और तत्त्वाप्रहण-रूप विपयीं दों का परमार्थं तत्त्वके वोध से स्थय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है। तज इस अवस्था में दोवों प्रकारका बन्धन न देखनेसे

84

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ह्रपं तत्रापश्यंस्तुरीये निश्चितो पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता

मत्रतीत्यर्थः ।। १५ ॥ १५ ॥ १५ ॥

#### बोध कब होता है ?

### अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १६॥

जिख समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात् तत्त्वज्ञान लाभ करता है ] उसी समय उसे अज, अ निद्र और खप्नरहित अद्वैत आस्मतत्त्वका बोघ प्राप्त होता है ॥ १६॥

योऽयं संसारी जीवः स उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोधक्ष्येण बीजात्मनान्यथाप्रहणलक्षणेन च अनादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन खप्नेन ममायं पिता प्रत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पश्चवोऽहमेषां स्वामी सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन वर्धितश्चानेनेत्येयं प्रकारान्समान् स्थानह्रयेऽपि पश्यनसुप्तः।

यदा वेदान्तार्थतत्त्वामिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्त्येवं त्वं हेतुफ्छात्मकः किं तु तत्त्व-मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं प्रतिबुध्यते— यह जो संसारी जीव है वह तत्त्वाप्रतिवोध रूप बीजारिमका पर्व अन्यथाप्रहण रूप अनादिका छसे प्रवृत्त साया रूप नित्राके कारण [स्रप्त और जागरित] दोनों ही अवस्थाओं में 'यह मेरा पिता है, यह पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, गृह और पशु हैं, मैं इनका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुस्ती-दुःस्ती, श्वीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूँ' इत्यादि प्रकारके स्वप्त देखता हुआ स्रो रहा है।

जिस समय वेदान्तार्थके तत्त्वको जाननेवाछे किसी परम कारणिक गुरूके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एवं फछस्तरूप नहीं है, किन्तु तू वही है' इस प्रकार जगोया जाता है उस समय इसे ऐसा वोच प्राप्त होता है— माण्डक्योपनिषद

कथम् १ नास्मिन्बाह्यमास्यन्तरं वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो-ं अं सबाह्याम्यन्तरसर्वभावविकार-वर्जितमित्यर्थः । यस्माजन्मादि-कारणभूतं नास्मिनविद्यातमोबीजं निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं तत्त्रीयमत एवास्त्रम्: तिक्रमित्तत्वादन्यथाग्रहणस यस्माचानिद्रमस्वप्नं तस्माद असद्वैतं त्तरीयमात्मानं बुष्यते तदा॥१६॥

किस प्रकारका बोध होता है ? [सो धवलाते हैं-] इसमें बाह्य अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार नहीं है, इसिछिये यह अजन्मा यानी सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है। और क्योंकि इसमें जन्मादिकी कारणभूत तथा अविद्याद्दप अन्ध-कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है इसिंखे यह अनिद्र है। वह तुरीय अनिद्र है, इसीछिये अखप्न भी है; क्योंकि अन्यथाप्रहण तो वित्वा-प्रतिबोधस्य | निद्राहीके कारण हुआ करण है। इस प्रकार क्योंकि वह धतिद्र और अखदत है इसिंख्ये ही उस समय अजन्मा और अहैत तरीय खारमाका बोब होता है ।।१६॥

प्रपञ्चनिवृत्त्या चेत्प्रतिवृष्यते-मित्युच्यते-

यदि बोध प्रपञ्जनिवृत्तिसे ही होंता है तो जनतक प्रपञ्जकी निवृत्ति न हो तनतक अद्वैत कैसा ? इसपर कहा जाता है—

प्रपञ्जका अत्यन्तामाब

प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥

प्रपद्ध यदि होता तो निवृत्त हो जावा—इसमें सन्देह नहीं। किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत दी है।। १७॥

यदि सत्यमेवं स्यात्प्रपञ्चो विद्येत, रज्ज्वां सर्पे इव कल्पित-त्वाक तु स विद्यते। विद्य-मानक्चेनिवर्तेत न संशयः। न आन्तिबुद्धचा रज्ज्ञां कल्पितः सर्पो विद्यमानः सन्त्रिवेकतो निवृत्तः । नैव माया मायाविना प्रयुक्ता तद्दशिनां चक्षुर्वन्धापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। तथेदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं द्वेतं रज्जुवन्मायावि-परमार्थतस्तस्मान बचाहैतं कश्चित्प्रपञ्चः प्रवृत्तो ्निवृत्तो बास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥

यदि प्रपद्ध विद्यमान होता तो यचमुच पेसा ही होता; किन्तु वह तो रन्ज्रमें सर्पके समान कल्पित होनेके कारण विस्तृतः ] है ही बही। यदि वह होता तो, इसमें सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता । र्ज्जुमें भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया हुआ सर्प [बस्तुतः] विद्यमान रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं होता। मायावीद्वारा फैडायी हुई माबा, देखनेवाळोंके दृष्टिवन्धनके हटाये जानेपर, पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्त नहीं होती। इसी प्रकार यह प्रपद्धसंज्ञ हैत भी याबामात्र ही है; परमार्थतः तो रबजु खथवा मायावीके समान खद्वेत ही है। अतः तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपन्न प्रवृत्त अथवा निवृत्त होनेबाळा नहीं है ॥ १७ ॥

गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है

नतु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति

विकल्पः कथं निवर्तत इत्युच्यते-

यदि कहो कि शासक, शास और शिष्य—इस प्रकारका विकल्प किस प्रकार तिवृत्त हो सकता है ? तो इसपर कहा जाता है-

विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्। उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥१८॥ ६८ माण्डूक्योपनिषद्

[गी० का०

इस [ गुरु-क्षिष्वादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती वो यह निवृत्त भी हो जाता। यह [ गुरु-क्षिष्वादि ] बाद तो छपदेश्वके ही छिये हैं। आत्मक्षान हो जानेपर द्वेत नहीं रहता।। १८।।

विकल्मो विनिवर्तेत यदि
केनचित्किल्पतः स्मात् । यथायं
प्रपञ्चो मायारज्जुसपैवत्तथाथं
शिष्यादि मेदिविकल्पोऽपि प्राक्
प्रतिबोधादेवोपदेश्चनिमित्तोऽत
उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता
शास्त्रमिति । उपदेशकार्ये तु
ज्ञाने निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थतत्त्वे
द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

यदि किसीने इसकी करपना की होती तो यह निकरप निवृत्त हो। जाता। जिस प्रकार यह प्रपञ्च माया और रज्जुसर्पके सहन्न है जसी प्रकार यह किच्यादि सेदनिकरप भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके निमन्तसे हैं। अतः शिष्य, शासक और शास —यह नाद उपदेशके ही छिये हैं। उपदेशके कार्यस्वरूप ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात् परमार्थतत्त्वका झान हो जानेपर हैतकी सत्ता नहीं रहती।। १८॥

आत्मा और उसके पादोंके साथ ओङ्कार और उसकी मात्राओंका तादात्म्य

अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्च-

अवतक जिस ओङ्कारहर चतु-ज्याद आत्माका लिसघेय (बाच्यार्थ)

तुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः । की प्रधानतासे वर्णन किया है-

सोऽयमात्माच्यच्चरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मा अक्षरदृष्टिसे ऑकार है, वह मात्राओंको विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा हैं खौर मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, स्कार और मकार हैं॥ ८॥ सोडयमात्माच्यक्षरमञ्चरमधिकुत्याभिधानप्राधान्येन वर्ण्यमानोडच्यक्षरस् । कि पुनस्तदथरिमत्याह, बोङ्कारः । सोडयमोङ्कारः पाद्याः प्रवियज्यमानः,
ब्यविमानं मानामधिकृत्य वर्तत
इत्यधिमानस् । कथस् १ आत्मनो
ये पादास्त बोङ्कारस्य मानाः ।
कास्ताः १ अकार उकारो मकार
इति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मा अध्यक्षर है: आश्रय लेकर जिसका अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं। किन्तु वह अक्षर है क्या ? 'इसपर कहते हैं - बह ओङ्कार है। वह वह खोद्धार पादकपसे विभक्त किये जानेपर अधिमात्र यानी यात्राको खाश्रय करके वर्तमान रहता है, इसिछये इसे 'अधिमात्र' कहते हैं। सो किस प्रकार ? क्यों कि आत्माके जो पाद हैं वे ही भोद्वारकी मात्राएँ हैं। वे मात्राएँ कौन-खी हैं ? अकार, उकार और सकार-ये ही वि सात्राएँ हैं।।।।।

धकार और विश्वका तादात्म्य

तत्र विशेषनियमः क्रियते-

अब इनमें विशेष नियम किया जाता है—

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा-प्तरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥

नियका जागरित स्थान है वह नैयानर न्याप्ति और आदिमत्त्वके कारण [ षोङ्कारकी ] पहली मात्रा अकार है। जो चपासक इस प्रकार जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषों में] आदि (प्रधान) होता है।। ९।।

जागरितस्थानो वैश्वानरो यः जो जागरित स्थानबाढा वैश्वानर स ओङ्कारस्थाकारः प्रथमा मात्रा । है बही ओङ्कारकी पहली मात्रा

केन सामान्येनेत्याह आप्तराप्ति-व्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता 'अकारो वै सर्वा वाक' ( ऐ० आ० २ । ३ । ६ ) इति श्रुतेः । तथा वैश्वानरेण जगत्; ''तस्य ह वा एतसात्मनो वैधानरस मुर्घेव सुतेजाः" ( छा० उ० ५। १८।२) इत्यादि श्रुतेः। सभिधानाभिधेययोरेकत्वं चानोचाम। आदिरस्य निद्यत 'इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यम-तथैव वैश्वानरस्तसाद्वा क्षरं सामान्यादकारत्वं वैश्वानरख। तदेकत्वविदः फलमाह\_\_आप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिः प्रथमश्र भवति महतां य एवं वेद. यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यथः।। ९।।

केन सामान्येनेत्याह — आसराप्तिच्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्च्याप्ता
'अकारो वे सर्वा वाक्' (ऐ॰
आ॰ २।३।६) इति श्रुतेः।
तथा वेश्वानरेण जगतः ''तस्य
ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य
मुर्घेव सुतेजाः'' (छा॰ उ० ६।
१८।२) इत्यादि श्रुतेः।
स्वार जगत् च्याप्त है।

अभिघान (वाचक) और अभिधेय (बाच्य) की एकता तो हम कह ही चुके हैं। जिसमें आदि (प्रथमता) हो इसे आद्मित् कहते हैं। जिस प्रकार अकार नामक अक्षर आदिमान् है उसी प्रकार—चैश्वानर भी समानताके कारण इसकी एकता अकाररूपता है। जाननेवाछेके छिये फल वतलाया जाता है—'जो पुरुष ऐसा जानता है अर्थात् उपर्यक्त एकःवको जानने-वाळा है वह समस्त कामनाओंको प्राप्त कर छेता है तथा महापुरुषोंमें आदि-प्रथम होता है'।।९।।

उकार और तैजसका तादात्म्य

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा-दुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तितं समानश्च भवति नास्यात्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥

स्वप्त जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण ओङ्कारकी द्वितीय मात्रा चकार है। जो ख्यासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञानसन्तानका चत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और इसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥१०॥

खप्नस्थानस्तैजसो य: स ओङ्कारखोदारो द्वितीया मात्रा केन सामान्येनेत्याह्-उत्कर्षात् । अकारादुत्कृष्ट इद ह्युकारस्तथा तैजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम-कारय।र्मध्यस्य उकारस्तथा विश्वप्राज्ञयोर्भव्ये तैजसोऽत उमयभाक्त्वसामान्यात् । विद्वत्फलमुच्यते—उत्कर्षेति ह वै ज्ञानसंततिस्। विझानसन्तति वर्धयतीत्यर्थः । समानस्तुल्यश्र मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्र-द्वेष्यो भवति । अब्रह्मिदस्य कुले न मवति य एवं वेद ।।१०।। पुरुष नहीं होता ।। १०।।

जो खप्नस्थानबाठा तेजस है वह सोङ्कारकी दूसरी मात्रा स्कार है। किस समानताके कारण दूसरी मात्रा है -इसपर कहते हैं- चत्कर्ष-के कारण। जिस प्रकार अकारसे चकार चरकुष्ट-सा है उसी प्रकार विश्वसे तैजस स्टब्ह है। अथवा मध्यवर्तित्वके कारण जिन दोनोंमें समानता है ]। जिस प्रकार उकार अकार और मकारके मध्यमें स्थित है उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके मध्यमें तैजस है। जतः समयपरत्व-रूप समानताके कारण भी दिनमें अभिन्नता है ।

अब इस प्रकार जाननेवालेको जो फड मिलता है वह वतलाया जाता है—जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञानसन्तति अर्थात् विज्ञान सन्तानका एकर्ष यानी वृद्धि करता है, सबके प्रति समान-तुल्य होता है अर्थात् मित्रपक्षके समान शतु-पक्षका भी खद्रेष्य होता है तथा उसके कुछमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन मकोर और प्राज्ञका तादात्म्य

### सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च अवति य एवं वेद ॥ ११॥

सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ सान और छयके कारण ओङ्कार-की तीसरी सात्रा सकार है। जो खपासक ऐसा जानता है वह इस सम्पूर्ण जगतका मान-प्रमाण कर छेता है और उसका लयस्थान हो जाता है।। ११।।

सुपुप्तस्थानः प्राज्ञा यः स ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा। केन सामान्येनेत्याह सामान्य-मिदमत्रः मितेमितिमीनं मीयते इव हि विश्वतैजसो प्राज्ञेन प्रस्थेनेव यवाः। प्रथोङ्कारसभाप्तौ प्रनः प्रयोगे च प्रविश्च निर्णंच्छत इवाकारोकारौ मकारे। अपीतेर्वा। अपीतिरप्यय एकी-

भावः । ओङ्कारोच्चारणे ह्यन्त्ये-

इक्षर एकी भूताविवाकारोकारी

सुपुप्तिस्थानवाला जो पाझ है
वह ओद्धारकी तीसरी सात्रा मकार
है। किस समानताके कारण ? सो
बतलाते हैं—यहाँ इनमें यह
समानता है—यहाँ इनमें यह
समानता है—ये मितिके कारण
[समानहें]। मिति मानको कहते हैं;
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट)
से जौ तीले जाते हैं उसी प्रकार
प्रस्थ और उत्पत्तिके समय मानो
प्रवेश और तिर्गमनके द्वारा पाझसे
विश्व और तिर्गमनके द्वारा पाझसे
विश्व और तिजस मापे जाते हैं;
क्योंकि ओद्धारकी समापित्र उसका
पुनः प्रयोग किये जातेपर मानो
अकार और उकार सकारमें प्रवेश
करके उससे पुनः निकलते हैं।

अथवा अपीतिके कारण मी वनमें एकता है। अपीति अप्यय अर्थात् एकीमावको कहते हैं। क्योंकि [जिस प्रकार] ओङ्कारका वचारण करनेपर अकार और बकार अन्तिम अक्षरमें एकीमूव से हो जाते हैं शां० भा० ]

विश्वतैजसौ सुचुप्तकाले तथा प्राज्ञे। खतो वा सामान्यादेकत्वं प्राज्ञमकारयोः ।

विद्वत्फलमाहः मिनोति इदं सर्वं जगद्याथात्म्यं वा अपीतिश्र नानातीत्यर्थः । जगतकारणात्मा भवतीत्यर्थः। प्रधान-अत्रावान्तरफलवचन साधनस्तुत्यर्थम् ॥ ११ ॥

इसी प्रकार सुपुप्तिके समय विश्व और तैजस प्राज्ञमें छीन हो जाते हैं। सो, इस समानताके कारण भी प्राज्ञ और मकारकी एकता है।

> अब इस प्रकार जाननेवालेको जो फल मिलता है वह बतलाते हैं— ि जो केसा जानता है । वह इस सम्पूर्ण जगत्को माप छेता है, अर्थात् इसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है; तथा अवीति यानी जगत्-का कारणखरूप हो जाता है। यहाँ जो अवान्तर फड घतलाये गये हैं वे प्रधान साधनकी स्तुतिके डिये हैं।। ११।।

मात्राओंकी विश्वादिक्पता अत्रैते स्होका अवन्ति— इसी अर्थमें ये इछोक भी हैं—

## विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम् । माञासंप्रतिपची स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १९॥

जिस समय विश्वका अत्व-ककारमात्रत्व चतळाना इच्ट हो, अर्थात् वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी समानता स्वष्ट ही है तथा छनकी न्याप्तिरूप समानता भी स्कृट ही है। १९॥

विश्वस्थात्वमकारमात्रत्वं यदा तदादित्वसामान्य-यक्तन्यायेनोत्कटमुद्धतं हरपत

जिस समय विश्वका यानी अकारमात्रस्य कहना इष्ट होता है इस समय पूर्वोक न्यायसे उनके प्राथमिकःवकी समानता

इत्यर्थः । अत्विविक्षायामित्यस्य व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति विश्वस्याकारमात्रत्वं यदा संप्रतिषद्यत इत्यर्थः । आप्ति-सामान्यमेव चोत्कटमित्यज्ञवर्तते चश्चदात् ॥ १९॥ अर्थात् चद्भूत (प्रकटक्ष्पसे) दिखायी देती है। 'माश्रासंप्रतिपत्ती'—यह 'अरविवस्थायाम्' इस पदकी ही व्याख्या है। तात्पर्य यह है कि जिस समय विश्वके अकारमात्रत्व-का ज्ञान होता है इस समय समकी व्याप्तिकी समानता तो स्पष्ट ही है। यहाँ 'च' अञ्द्रसे 'अरक्टम्' इस पदकी अनुषृत्ति की जाती है।। १९।।

--: \$ :--

## तैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटस् । मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधस् ॥ २०॥

तैजसको एकाररूप जाननेपर अर्थात् तैजस चन्नारमात्रारूप है ऐसा जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देव। है। तथा उनका उभयत्व भी स्पष्ट ही है।। २०।।

तैजसस्योत्विविज्ञान उकारत्व-विवक्षायाम्रुत्कर्शे दृश्यते स्कुटं स्पष्ट इत्यर्थः उभयत्वं च स्कुट-मेवेति । पूर्ववत्सर्वम् ॥ २०॥ तैजयके उत्य-विज्ञानमें धर्यात् उसका दकारक्षये प्रतिपादन करने-में उसका उत्कर्ष तो स्पष्टही दिखलायी देता है। इसी प्रकार उसमत्व सी स्पष्ट ही है। सेव सब पूर्ववत् हैं॥२०॥

## मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् । मात्रासंप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥

प्राज्ञकी मकारक्षपतामें अर्थात् प्राज्ञ मकारमात्राक्षप है—ऐसा जानने-में उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है। इसी प्रकार इनमें उयस्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है॥ २१॥ शां० भा०

आगम-प्रकरण

मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया-बुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥

प्राज्ञके सकाररूप होनेमें मान और लयरूप समानता स्पष्ट है— यह इसका तात्पर्य है ॥ २१॥

ओङ्कारोपासकका प्रभाव

## त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः। स पूज्यः सर्वभूतानां वन्यश्चेव महामुनिः ॥२२॥

जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतछायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और वन्दनीय होता है ॥ २२॥

यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्तं सामान्यं वेत्येवमेवैतदि तिनिश्वितो यः स पूज्यो बन्द्यश्च ब्रह्मविल्लोके भवति ॥ २२ ॥

**उ**पर्युक्त तीनों स्थानों में तुल्य-रूपसे वतलायी गयी समानताको को यह इसी प्रकार है ऐसा निश्चय-पूर्वक जानता है वह प्रहावेत्ता लोकमें पूजनीय एवं वन्द्नीय होता है॥ २२॥

ओब्रारकी व्यस्तोपासनाके फल

यथोक्तैः सामान्येरात्मपादानां । सहैकत्वं मात्राभिः कृत्वा यति तम्-

पूर्वीक समानताओं से आत्माके पादोंका मात्राओं के साथ एक व यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो घ्या- करके स्पर्युक्त सोङ्कारको जानते हुए जो उसका ध्यान करता है उसे-

अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तेजसम्। मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥२३॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा चकार तैजसको और मकार प्राइको; किन्तु अमात्रमें किसीकी गति नहीं है।। २३।।

अकारो नयते विश्वं प्रापयति।
अकारालम्बनोङ्कारं विद्वान्वैद्यानरो भवतीत्यर्थः। तथोकारस्तैजसम्। मकारश्वापि पुनः
प्राज्ञम्। चश्चदान्नयत इत्यनुवर्तते श्वीणे तु भकारे बीजभावक्षयादमात्र ओङ्कारे गतिनं विद्यते
किचिदित्यर्थः।।२३।।

थकार विश्वको प्राप्त करा देता है; अर्थात् अकारके आश्रित ओक्कार-को जाननेवाला प्रवच वैश्वानर होता है। इसी प्रकार उकार तेजसको और सकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा देता है। 'च' क्रब्दसे 'नयते' (प्राप्त करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति होती है। ज्या सकारका क्षय होनेपर बीजधावका क्षय हो जानेसे सात्राहीन ओक्कारमें कोई गति नहीं होती—यह इसका तात्पर्य है।।२३॥

### अमात्र और आत्माका तादातस्य

अमात्रश्रतुर्थोऽन्यवहार्यः प्रपञ्चोपरामः शिवोऽ-द्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥ १२॥

मात्रारहित ओङ्कार तुरीय आत्मा ही है। वह अन्यवहार्य, प्रविश्वाप-शम, शिव और अद्वेत है। इस प्रकार ओङ्कार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर जाता है।। १२।।

अमात्रो मात्रा यस नास्ति सोऽमात्र ओङ्कारश्रत्युर्थस्तुरीय आत्मैव केवलोऽभिघानाभिधेय-रूपयोर्वाङ्मनसयोः श्लीणत्वाद-व्यवहार्यः । प्रपश्चोपश्लमः शिवोऽद्वेतः संवृत्त एवं यथोक्त-

अमात्र—जिसकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओक्कार चौथा अर्थात् तुरीय केवल आत्मा ही है। अभि-धानरूप वाणी और अभिधेयरूप मनका क्षय हो जानेके कारण वह अन्यवहार्य है तथा वह प्रपञ्चकी निवेधाविस, मङ्गलमय और अद्भैत-

ओङ्कार-विज्ञानवता प्रयुक्त स्त्रिमात्रस्तिपाद आत्मेव । संवि-श्रत्यात्मना स्वेनैव। स्वं पारमार्थि-कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ-दशीं ब्रह्मवित् तृतीयं बीजभावं दग्ध्यात्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात्।

हि रज्जुसप्योर्विवेके रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिसंस्का-रात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्था-मन्दमध्यमधियां तु प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मागे-गामिनां संन्यासिनां मात्राणां षादानां च क्लप्तसामान्यविदां यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म-प्रतिपत्तय बालम्बनी भवति तथा च वक्ष्यति—''आश्रमास्त्रिविधाः'' (साण्डू० का० ३। १६) इलादि॥ १२॥

स्वरूप है। इस प्रकार विज्ञानवान् उपासकद्वारा प्रयोगः किया हुला तीन मात्रावाडा ओकार तीन पाद्वाला आत्मा ही है। जो इस प्रकार जानता है जिथात इस प्रकार उसकी उपासना करता है ] बह खतः ही अपने पारमार्थिक आत्मामें प्रवेश करता है। परमार्थ-द्शीं ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको भी द्ग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता है; इसिछिये उसका प्रनर्जनम नहीं होता, क्योंकि त्ररीय आत्मा अवी बात्मक है।

> रब्जु और सर्पका विवेक हो जानेपर रङ्जुमें छीन हुआ सर्प जिन्हें चसका विवेक हो गया है उन पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पनः प्रतीत नहीं हो सकता। किन्त जो मन्द् और मध्यम बुद्धिवाछे, साधक-भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके लिये तो विधिवत उपासना किया हुआ ओङ्कार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आश्रयस्वरूप होता है। यही बात "तीन प्रकारके आश्रम हैं" इत्यादि वाक्योंसे इहेंगे॥ १२॥

माण्डक्योपनिषद

गौ० का०

समस्त और व्यस्त ओङ्कारोपाखना

पूर्ववत--

पहछेके समान-

अत्रेते इलोका अवन्ति— इसी अर्थमें ये इलोक भी हैं—

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संख्यः। ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदिप चिन्तयैत ॥२४॥

ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें सन्देह नहीं। इस प्रकार ओङ्कारको पादकमसे जानकर कुछ सी चिन्सन ज्ञ करे।। २४॥

यथांकौः सामान्यैः पादा एव

मात्रा मात्राश्र पादास्तस्मादोङ्कारं पाद्यो विद्यादित्यर्थः। एवमोङ्कारे ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा न किचित् प्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वादि-त्यर्थः ॥ २४ ॥

पूर्वोक समानताओंके कारण पाद ही सात्राएँ हैं खीर सात्राएँ ही पाद हैं। खवः तात्पर्य यह है कि बोक्रारको पावकमधे जाने। इस प्रकार धोस्रारका ज्ञान हो बानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण किसी भी दृष्टार्थ (ऐहिक) अथवा बरशर्थ (पारखीकिक) प्रयोजनका चिन्तन न करे-यह इसका अभिप्राय है।। २४॥

युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयस् । प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित् ॥२५॥

चित्तको ओङ्कारमें समाहित करे; ओङ्कार निर्भय ब्रह्मपद है। ओङ्कारमें नित्य समाहित रहनेबाडे पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ॥ २५ ॥

युञ्जीत समाद्रध्याद्यथाच्या-

जिसकी पहले व्याख्या की जा ख्याते परमार्थहरे प्रणवे चेतो | चुकी है एस परमार्थकहर ओक्कारमें यस्मात्प्रणवा नहा न हि तत्र सदा निसंयम् । युक्तस्य भयं विद्यते कचित विभेति (तै०ड० २।९) इतिश्रुतेः॥२५॥

चित्तको युक्त-समाहित करे,क्योंकि ओब्हार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहनेवाछे पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता, जैया कि "विद्वान् उद्दीं भी भयको प्राप्त नहीं होता" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है।। २५॥

प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥२६॥

**ओ**द्वार ही परब्रह्म है और ओद्वार ही अपरब्रह्म माना गया है. वह बोङ्कार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्वाह्मशून्य, अकार्य तथा अन्यय है।। २६॥

परापरे ब्रह्मणी प्रणवः। पर-मार्थवा क्षीणेचु मात्रापादेचु पर एवात्मा ब्रह्मोति न पूर्व कारणमस्य विद्यत इत्यपूर्वः । नास्यान्तरं मिन्न-जातीयं किश्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः। तथा बाह्यमन्यम बिद्यत इत्य-अपरं कार्यमस्य न बाह्यः विद्यत इत्यनपरः । सवाद्या-द्यजः सैन्धवधनवत् प्रज्ञानघन इत्पर्थः ॥ २६ ॥

पर खौर अपर ब्रह्म प्रणब हैं। सात्राह्म पादोंके श्लीण होनेपर खात्मा ही ब्रह्म है, इसिंखेये इसका कोई पूर्व यांनी कारण न होनेसे यह अपूर्व है। इसका कोई अन्तर-मिन्नवातीय भी नहीं है, इस्रिये यह अनन्तर है तथा इससे षाह्य भी कोई और नहीं है इसिक्ये यह अबाह्य है और इसका कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस-किये यह अनपर है। तात्पर्य यह है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा तथा सैन्धवधनके समान प्रज्ञानधन ही है।। ब्हा

## सर्वस्य प्रणवो ह्यादिमंध्यमन्तस्तथैव च । एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् ॥२७॥

प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है। प्रणवको इस प्रकार जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है।। २७॥

बादिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहस्तिरज्ज्ञसपैमृगतृष्णिकासमादिवत् ।
उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपश्चस्य
यथा मायाच्यादयः । एवं हि
प्रणवमात्मानं मायाच्यादिस्थानीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्मभावं व्यव्तुतं इत्यर्थः ॥ २७॥

सबका आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य प्रणव ही है। जिस्र प्रकार कि माया-मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्प, मृगतृष्णा और स्वप्नादिके समान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय उस प्रणवरूप आत्माको जानकर विद्वान् तत्काल ही तद्रूपताको प्राप्तहो जाता है—ऐसा इसका तात्पर्य है॥२०॥

## प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् । सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचित ॥२८॥

प्रणवको ही सबके हृद्यमें स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वन्यापी ओङ्कारको जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥

सर्वप्राणिजातस्य स्मृति-प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितमीश्वरं प्रणवं विद्यात्सर्वव्यापिनं व्योम-वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो बुद्धिमान्मत्वा न शोचति

प्रणवको ही समस्त प्राणि समुद्रायके स्मृतिप्रत्ययके खाश्रयभूत हृद्यमें स्थित ईइवर समझे। द्वुद्धिमान् पुरुष आकासके समान सर्वव्यापी ओङ्कारको असंसारी आत्मा[—ग्रुद्ध आत्मतत्त्व] जानकर,शोकके कारण शां० भा० र

आगम-प्रकरण

68

\*\*\*\* शोकांनामत्तानुपपत्तः। "तरति का अभाव हो जानेसे शोक नहीं शोकमात्म्वित्" (छा० ड० ७।

करता; जैसा कि 'आत्मवेशा शोक-को पार कर जाता है" इत्यादि १ । ३) इत्यादिश्रतिभ्यः ॥ २८॥ श्रुतियोंने प्रमाणित होता है ॥२८॥

#### ऑकारार्थंज्ञ ही मिन है

### अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपरामः शिवः । ओङ्कारो विदितो येन स मुनर्नेतरो जनः ॥२९॥

जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले द्वीनके नपश्मस्थान और मझल्यमय ओङ्कारको जाना है वही मु न है; और कोई पुरुष नहीं।२९।

अमात्रस्तुरीय बोङ्कारः। मीयते **ऽनयेति भात्रा परिच्छित्तिः** सा खनन्ता यस सोऽनन्तमात्रः। नैतावन्वमस परिच्छेत्तुं शक्यत इत्यर्थः । सर्वद्वैतोपश्चमत्वादेव शिवः। बोङ्कारो यथाच्याख्यातो विदितो येन सं परमार्थतत्त्वस्य मननान्य्रनिः। नेतरो जनः शास्त्रविद्पीत्यर्थः ॥२९॥

अमात्र तुरीय ओंकार है। जिस-से मान किया जाय उसे 'मात्रा' अर्थात् 'परिच्छित्ति' कहते हैं, वह. मात्रा जिसकी अनन्त हो उप 'अनन्तमात्र' कहा जाता है। तारपर्यः यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण द्वेतका उपश्रमस्थान होनेके कारण ही वह ज़िय (मङ्गलमय) है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ-तत्त्वका मनन करनेवाला होनेसे धिन' है; दूसरा पुरुष शास्त्र होनेपर भी मुनि नहीं है—ऐसा इसका सात्पर्य है।। २९।।

ं इति श्रीगोविन्द्भगवत्पृष्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य शङ्करअगवतः कृताचागमञ्जाकविवरणे गौडपादीयकारिका-सहितमाण्ड्रक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम् ॥ ११॥ के तत्सत्।

## वैतथ्यप्रकरण

ज्ञाते देतं न निद्यत इत्युक्तम्, "एकमेवादितीयम्" (छा०उ० ६।२।१) ग्रकरणस्य प्रयोजनम् इत्यादिश्रुतिस्यः। कागममात्रं तत् । तत्रोपपन्यापि द्वैतख वैतथ्यं शक्यतेऽवधारयि-त्रमिति द्वितीयं प्रकरणपारस्यते - प्रकरणका खारम्भ किया जाता है-

''एकमेवाद्वितीयम्" इत्यादि श्रति-योंके बतुबार (आगम-प्रकरणकी १८वीं कारिकारीं ) यह कहा गया है कि छान हो जानेपर द्वेत नहीं रहता। वह देवल आगम ( श्रास-बचन ) मात्र था। किन्तु द्वेतका मिध्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया बा बहता है, इसीकिये इस दूसरे

खकार पदार्थीका मिथ्यात्व

# वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुमंनीषिणः। अन्तःस्थानाच् भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥

ि स्त्यावस्थामें ] खब पदार्थ श्वरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः स्थातके सङ्घोचके कारण मनीविगण खन्तमें संघ पदार्थीका मिध्यात अतिपादन करते हैं ॥ १॥

वितथस मानो वैतथ्यम्, असत्यत्वमित्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां वाद्याध्यात्मिकानां मावानां यदार्थानां खप्न उपलम्यमाना-नाम्, जाहुः कथयन्ति, मनीषिणः अमाणकुशलाः । वैतथ्ये हेतुमाह-

वितथ (मिध्या) के आवका नाम 'वैतध्य' अर्थात् असत्यत्व है। किसका बैतध्य ? ख्वप्तमें प्रतीत होनेबाडे सम्पूर्णवाहा और आन्तरिक पदार्थीका सनीविगण अर्थात् प्रमाणः कुबल पुरंष वैतथ्य वतलाते हैं। वनके मिथ्यात्वमें हेतु वत्वाते हैं- अन्तःस्थानात्, **अन्तः** शरीरस्य मध्ये स्थानं अन्तःसंष्टत- येषास् । हि तत्र स्थानात् उपलस्यन्ते भावा बहिः पर्वतहस्त्य दयो शरीरात तस्माचे वितथा भवितु-भहंन्ति। नन्यपवरकाद्यन्तरुपलस्य-मानैर्घटादिभिरनैकान्तिको हेतु-रित्यागङ्कचाह-संवृतत्वेन हेत-नेति, अन्तः संवृतस्थानादित्यर्थः। **इ**न्तः संवृते देहान्तर्नाहीषु पर्वतहस्त्यादीनां सम्मवोऽस्ति, न

अन्तःस्य होनेके कारण, अन्तर अर्थात् श्ररीरके सध्यमें स्थान है खिनका [ऐसे होनेडे कारण]; क्योंकि बही पर्वत एवं इस्ती आदि समस्त पदार्थ एपडव्य होते हैं, ऋरीरसे बाहर चनकी चपछिच नहीं होती; इसिखये वे मिथ्या होने चाहिये। किन्तु [यदि श्वरीरके मीतर चपछव्य होनेके कारण ही स्ववनदृष्ट पदार्थ मिण्या हैं वो ] गृह आदिके भीतर दिखायी देनेबाळे घट आदिमें तो यह हेतु व्यभिचरित हो जायगा वियोंकि बहाँ जो उनकी प्रतीति है वह वो सत्य ही है ]-ऐसी झङ्का होनेपर हैं-'स्थानके संकोचके कारणहे।' वात्पर्य यह कि शरीरके भीतर संकुषित स्थान होनेसे [ उन-का मिथ्यात्व कहा बावा हैं]। देहके अन्तर्वती संकुचित नादी जालमें पर्वत बा हाथी आदिका होता सम्भव नहीं है। देहके भीतर पर्वत नहीं हो सकता ॥ १ ॥

खप्नदृश्यानां भावानामन्तः

संवृतस्थानमित्येतदसिद्धम्,

हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १ ॥

स्रप्त उद्ध

स्वप्तमें दिखानायी देनेबाले पदार्थी-का श्वरीरके भीतर संकुचित स्थान है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिश्वामें सोया हुआ पुरुष इत्तर दिशामें खप्न देखता-सा देखा जाता है जितः वह शरीरसे

स्वय्नान्पश्यित दश्यत इत्ये- वाहर वहाँ बाकर वन्हें ऐस्रता होगा] तदाशङ्क्षधाह — — ऐसी आश्रद्धां करके कहते हैं —

## अदीर्घताच कालस्य गत्वा देशान पश्यति ।

प्रतिबुद्ध में सर्वस्तिस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ ॥
समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर वन्हें नहीं
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष वस देशमें विद्यमान नहीं रहता।
[इसम् भी वसका स्वप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है ] ॥ ॥

न देहाद्धहिर्देशान्तरं गत्वा दीर्घ- खप्नान्पश्यति। यस्मा-कालामावात् तसुप्तमात्र एव देह-मिण्यात्वम् देशायोजनशतान्तरिते मासमात्रप्राप्ये देशे खप्नान्पश्य-क्रिव दृश्यते। न च तदेशप्राप्ते-रागमनस्य चदीर्घः कालोऽस्ति। स्रतोऽदीर्घत्वाच्च कालस्य न खप्नदृग्देशान्तरं गच्छति।

कि च प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः स्वप्नदक्षप्नदर्शनदेशे न विद्यते। यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छेद्यस्मिन्देशे स्वप्नान्पश्येतत्रैव
प्रतिबुध्येत। न चैतदस्ति। रात्री
सुसोऽहनीव मावान्पश्यतिः; बहुभिः

संगतो भवति, यश्र संगतः

बह देहसे बाहर देशान्तरमें जाकर खप्त नहीं देखता, क्योंकि वह सोया हुआ ही देखते स्थानसे एक मासमें पहुँचने योग्य सी योजनकी दूरीपर खप्त देखता-सा देखा जाता है। [स्य समय ] स्य देशमें पहुँचने और बहाँसे छोटने योग्य दीर्चकाल है ही नहीं। अतः कालकी अदीर्घताके कारण वह खप्त-दूषा किसी देखान्तरमें नहीं जाता।

यही नहीं, जागनेपर भी कोई
स्वप्नद्रष्टा स्वप्न देखनेके स्थानमें नहीं
रहता। यदि वह स्वप्नके समय
किसी देशान्तरमें जाता तो जिस
देशमें स्वप्न देखता उसीमें जागता।
किन्तु ऐसी बात नहीं होती।
बह रात्रिमें सोया हुआ मानो दिनमें
पदार्थोंको देखता है और बहुतोंसे
मिळता है; अतः जिनसे उसका मेळ
होता है उनके द्वारा वह गृहीत

स्तैगृंद्यंत । न च गृह्यतेः गृहीत-तत्रोपलब्धवन्तो **इचेन्द्राम**द्य वयमिति ब्र्युः । न चैतद्स्ति. देशान्तरं गच्छति ख्वप्ने ॥ २ ॥

होना चाहिये था। परन्तु गृहीत होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 'इमने तुझे वहाँ पाया था' ऐसा कहते। परन्तु ऐसी बात है नहीं: अतः स्वप्नमें वह किसी देशान्तरको नहीं जाता ॥ १॥

इतश्र भावा खप्नदृश्या वितथा यतः

स्त्रमें दिखायी देनेवाछे पदार्थ इसिक्ये भी मिथ्या हैं, क्योंकि-

अभावश्र रथादीनां श्र्यते न्यायपूर्वकम्। वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वपने आहुः प्रकाशितम्।। ३।।

श्रुतिमें श्री [ स्वप्रदृष्ट ] रथादिका अधाव युक्तिपूर्वक सुना गया है। अतः [ डपर्युक युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही स्वप्नमें स्पष्ट वतछाते है।।३॥

अभावश्रेव रथादीनां स्वप्न-रथाद्यमावश्रुते-हृइयानां भ्रयते न्याय-र्मिय्यालम् पूर्वकं युक्तितः अतौ ''न तत्र रथाः" (इ० उ० ४)३। १०)इत्यत्र । देहान्तःस्थानसंवृत-त्वादिहेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तद्जु-वादिन्या श्रुत्या खप्ने स्वयंज्यो-तिष्टप्रतिपादनपरया प्रकाशित-माहब्रह्मविदः ॥ ३॥

"इस अवस्थामें रथ नहीं हैं" ! इत्यादि श्रुतिमें भी स्वप्रदृष्ट रथादि-का अभाव युक्तिपूर्वक सना गया है। अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके संकोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ मिध्यात्व, उसका अनुवाद् करनेवाडी तथा स्वप्नमें आत्माका स्वयंत्रकाशत्व प्रतिपाद्न करनेवाछी श्रुविद्वारा ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतळाते हैं ॥ ३॥

जाप्रद्दस्य पदार्थींके मिथ्यात्वमें हेतु अन्तःस्थानाचु भेदानां तस्माजागरिते समृतम्। यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
इसीसे जामत्-अवस्थामें भी पदार्थोंका मिध्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्नप्तावस्थामें [ मिध्या ] होते हैं चसी प्रकार जामत्में भी होते हैं। केवल गरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें ही स्नप्तष्ट पदार्थोंका मैद है॥ ४॥

जाप्रदृद्दश्यानां भावानां वैत-खनपदार्थयद् थ्यमिति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वेन **दृश्यत्वादि ति** हेत: मिय्यात्वम् स्वप्नदृश्यभाववदिति यथा तत्र स्वप्ने दृष्टान्तः । दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्ट-मिति हेत्पनयः। तस्माज्जाग-रितेऽपि वैतथ्यं सम्तमिति निगमनम् । अन्तःस्थानात्संवृत-त्वेन च स्वप्नदृश्यानां भावानां जाग्रद्रहरयेभ्यो सेदः। दृश्यत्वम-सत्यत्वं चाविशिष्ट्रम्भयत्र ॥४॥

जामत्-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ मिथ्या हैं—यह प्रतिज्ञा है। दर्य होनेके कारण—यह उसका हेतु है। स्त्रममें देखे हुए पदार्थोंके समान —यह रष्टान्त है। जिस प्रकार वहाँ स्त्रममें देखे हुए पदार्थोंका मिथ्यात्व है बसी प्रकार जामत्में भी उनका दर्यत्व समानकपके है—यह हेतू-पनय' है। अतः जामतिमें भी उनका मिथ्यात्व माना गया है—यह निगमन है। अन्तःस्थ होने और स्थानका संकोच होनेमें स्वप्तदृष्ट मावोंका जामदृष्ट भावोंके मेद है। रुप्तत्व और असत्यत्व तो दोनों ही। असस्थाओंमें समान हैं।। अ।।



## स्वप्नजागरितस्थाने ह्येकमाहुर्मनीषिणः । भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५ ॥

इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुछे ही पदाशों में समानता होनेके कारण विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अवस्थाओं को एक ही चत्रकाया है।। ५।।

१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमें है—येसा प्रतिपादन करना 'हेत्पनय'

प्रसिद्धेनेव भेदानां प्राद्ध-प्राह्मप्राहक- प्राहकत्वेन हेतुना त्वात् समत्वेन स्वप्न-जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवे-किन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्यैव फलम् ॥ ५॥

पदार्थोंके माह्यमाहकत्वरूप प्रसिद्ध हेतुसे समानता होनेके कारण ही विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपाद्न किया है—इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण-से सिद्ध हुए हेतुका ही फल है॥५॥

इतश्र वैतथ्यं जाग्रद्दश्यानां

मेदानामाद्यन्तयोरमावात्।

जामत्-अवस्थामें दिखळायी देने-वाके पदाधीका मिध्यात्व इसिंखें भी है, क्योंकि खादि और अन्तमें उनका अभाव है।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्त्रथा । वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात् आदि और अन्तमें असदूप है ] वह वर्तमानमें भी वैसा ही है। ये वदार्थसमूद असत्के समान हाकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६॥

यदादावन्ते च नास्ति वस्तु
मृगतृष्णिकादि तन्मआदावन्ते ध्येऽपि नास्तीति
चामावात् निश्चितं लोके तथेमे
जाप्रदृष्ट्या भेदाः। आद्यन्तयोरमावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः
सद्यात्वाद्वितथा एव तथाप्यवितथा इव लक्षिता मृहरेनात्मविद्धिः॥ ६॥

जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और अन्समें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं होती—यह बात छोकमें निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जाप्रत्-अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन्न-भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमें न होनेसे मृगतृष्णा आदि असह-स्तुओं के समान होनेके कारण असत् ही हैं; तथापि मृह अवारमञ्ज पुरुषों-द्वारा वे सदूप समझे आते हैं॥६॥-



स्वप्नदृश्यवज्ञागरितदृश्याना-षप्यसन्विमिति यदुक्तं तदयुक्तम्। यस्माजाग्रद्दश्या अन्यानवाह-नाद्यः क्षुत्पिपासादिनिवृत्तिं क्कवन्तो गमनागमनादिकायँ च सप्रयोजना दृष्टाः । न तु खप्न-इडयानां तदस्ति । तस्मातःवपन-दृश्यवजाप्रदृहश्यानामसत्त्वं मंग -रथमात्रमिति।

तन । कस्मात ? यस्मात--

शङ्का-स्वप्रदृश्योंके समान जाग रित अवस्थाके दृश्योंका भी जो असत्यत्व वत्रज्ञाया गया है वह ठीक नहीं; क्वोंकि जाग्रद्दश्य अन्न, पान और वाहत आदि पदार्थ भूख-प्यास-की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि कार्योंके कर लेके कारण प्रयो जनवाले देखे गये हैं। किन्त स्वप्रदर्शोंके विषयमें ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्रदृश्योंके समान जामदृहर्योंकी अबत्यता केवल मनारथवात्र है। समाधान-ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि -

#### स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तेषां सप्रयोजनता तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन विध्येव खळु ते स्मृताः॥ ७॥

खप्नसें उन । जाप्रन् पद्धि की सपयोजनवामें विपरीतता आ जाती है। अतः आदि-अन्तयुक्त हानेके कारण वे निश्चय सिध्या ही आने गये हैं।। ७।।

सप्रयोजनता दृष्टा यात्रवाना-दीनां स्वप्ने विप्रतिगद्यने बागरिते हि सुक्त्वा पीत्वा च त्सो विनिवतिततृद्सुप्तमात्र एव श्चुन्पिपासाद्यार्तमहोरात्रोषितम-श्चक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा

जागरित अवस्थामें जो अन्न-पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी है वह स्वप्नमें नहीं रहती। जागरित अवस्थामें खा-पीकर तृप्र हुआ पुरुष तृषारहित होकर स्रोनेपर स्री म्वप्रमें] अपनेको भ्रघा-पिपासा आद्मेआर्त्त, दिन-रात उपवास किया हुआ और षिना भोजन किया हुआ मानता है;

ख्वंने अक्तवा पीत्वा चात्रप्तोत्थि-तसाजाप्रदृदृश्यानां खप्ने विप्रतिपत्तिदृष्टा । मन्यामहे तेषामप्यसत्त्वं खप्न-रश्यवद् नाश्क्रनीयमिति। तसादाद्यन्तवस्वयुमयत्र समान-मिति क्षिथ्यैव खलु ते स्पृताः॥७॥

जिस प्रकार दि खप्नमें, खा-पीकर जागा हुआ पुरुष ध्यपनेको अतृप्त अनुमब करता है। अतः खप्नावस्था-में जापद-रहयोंकी विपरीतता देखी जाती है। इसिछये स्वप्तहर्योंके समान उनकी असत्यवाको भी इस शङ्का न करनेवोग्य सानते हैं। इस प्रकार दोनों ही अबस्थाओं में आदि-अन्तवत्त्व समान है; अतः वे निश्चय मिथ्वा ही साने गये हैं।। ७॥

खप्न जाग्रद्धदयोःसमत्वाज्जा-**ग्रद्धदानामस**रवमिति यदुक्त तदसत्, कस्मात् ? दृष्टान्तस्या-सिद्धत्वात् । कथस् ? न हि नाग्रदृद्दश एवते मेदाः खप्ने दृश्यन्ते । किं तर्हि ?

अपूर्व खप्ने पश्यतिः चतुर्दन्त-गजमारूद्वमष्ट्रभूजमात्मानं मन्यते। अन्यद्प्येवंप्रकारभपूर्वं पश्यति खप्ने। तन्नान्येनासता समिनिति

्खप्त और जाप्रत्-पद्।थाँके समात होनेथे जाप्रत्-पदार्थोंकी जो असत्यता बतअयी गयी है बहु ठीक नहीं है। क्यों ? क्योंकि यह ष्टशन्त सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जामत-अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही खप्नमें नहीं देखे जाते। तो उछ समय और क्या देखा जाता है ?

ख्दनमें हो यह अपूर्व वस्तुएँ देखता है। अपनेको चार दाँतों वाले होथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ भुजाओं बाढा मानता है। इसी प्रकार ख्दनमें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा करता है। वे किसी अन्य असत वस्तुके समान नहीं होती; इस खिये

सदेव । अतो दृष्टान्तोऽसिद्धः । तस्मात्स्रमवज्जागरितस्यासन्विम-त्ययुक्तम् ।

स्वप्ने दृष्ट्रमपूर्व यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम् कि वहिं १

सत् ही हैं। अतः यह दष्टान्त सिद्ध नहीं हो सकता। अतः खण्नके समान जागरितकी भी असत्यता है—यह इयन ठीक नहीं।

ऐखी बात नहीं है। खप्नमें वैखी हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझसाहै वे स्वतः खिद्ध नहीं हैं तो कैसी हैं ?

अपूर्वं स्थानिथमों हि यथा स्वर्गनिवासिनास्। तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] स्वर्गनिवासियोंकी [ सहस्रनेत्रत्वादि ] अलीकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह [स्वप्त ] भी स्थानी ( स्वप्नद्रष्टा आत्मा ) का अपूर्व धर्म है । इस खाप्न प्रदार्थीको यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस छोड़में [किसी मार्गविशेषके सम्बन्धमें ] सुक्षिक्षित पुरुष [ इस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट छक्ष्यपर

पहुँचकर रखे देखता है ]।। ८।।

अपूर्व स्थानिधर्मी हि स्थानिनो स्वप्नस्थानवतो दुष्ट्रसेव यथा स्वर्गनिवासि-धर्मः । नामिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि तथा स्वप्नदृशोऽपूर्वोऽयं धर्मः। न स्वतः सिद्धो द्रन्द्वः स्वरूपवत् । तानेवंप्रकारापूर्वान्स्वचित्तवि-कल्पानयं खानीस्वप्नदक्स्वमखानं गत्वा प्रेक्षते। यथैवेह लोके देशान्तरमार्गस्तेन सुशिक्षितो

वे स्थानीका अपूर्वधर्मही हैं; स्थानी अर्थात्खप्नस्थानवाछेद्रष्टाकाही धर्म हैं। जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्राविके सहस्राक्षत्वादि घर्म हैं बसी प्रकार स्वप्नद्रष्टाका यह अपूर्व घर्म है। द्रष्टाके खरूपके खमान यह खता-सिद्ध नहीं है। इस प्रकारके अपने चित्रद्वारा कल्पना किये हुए उन घर्मीको यह जो स्तप्त देखनेवाछा स्थानी है खप्तस्थानमें जासर देखां करता है; जिस प्रकार इस छोक्में देशान्तरके मार्गकेविषयमें सुक्षिकि शां० भा०

68.

\*\*\*\*\* मार्गेण देशान्तरं गत्वा तान्पदार्थान्पश्यति तद्रत्। तसाद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जु-सर्पम्गत् ज्याकादीनामसत्त्वं तथा खप्तदृश्यानामपूर्वाणां स्थानिधमे-त्वमेवेत्यसन्वमतो न खप्नदृष्टान्त-स्यासिद्धत्त्रम् ॥ ८॥

पुरुष पस मार्गसे देशान्तरमें जाकर वहाँके पदार्थीको देखता है चडी प्रकार यह भी देखता है ]। अतः जिस प्रकार स्थानीके धर्म रङ्ज-सप और सुगतृष्णा आदिकी वासत्यता है खबी प्रकार स्वप्नमें देखे जानेवाछे अपूर्वपदार्थोंका भी स्थानिधर्मत्व ही है, अतः वे भी असत् हैं। इसछिये खप्नदृष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥

::::--

स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियप्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

**अपूर्वत्वार्शङ्का** 

निराकृता

स्वनदृष्टान्तस्य पुनः स्वप्नतुल्यतां

जाप्रद्धेदानां प्रपश्चयनाह—

स्वप्नदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आधा-क्काका निराकरण कर दिया। अब पुनः जाप्रत्पदार्थोकी स्वप्नतस्यताका विस्तृतरूपसे प्रतिपाद्न करते हुए कहते हैं—

स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्। बहिश्चेतोगृहातं सदुदृष्टं वैतय्यमेतयोः ॥ ९॥

खप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर करपना किया हुआ पदार्थ असत् भौर चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोंद्वारा ] प्रहण किया हुआ पदार्थ सत् सान पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिध्यात्व देखा गया है ॥ ९ !!

स्वप्नवृत्ताविष स्वप्नस्थानेऽपि

सत्। सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवा-

स्वप्नकी वृत्ति अर्थात् स्वप्नस्थानमें भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्करप अन्तरचेतसा मनोरथसङ्काल्पितम- की हुई बस्तु असत् होती है; क्यों-कि वह सङ्करपके पश्चात् ततक्षण ही दिखायी नहीं देती। तथा एस दर्शनात्तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा चक्षुरादिद्वारेणोपलब्धं घटादि सत् । इत्येवमसत्यमिति निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः । उभयोरप्यन्तर्वहिक्चेतःकल्पितयो-र्वेतध्यमेव दष्टम् ॥ ९ ॥

स्वप्नावस्थामें ही चित्तसे बाहर चक्ष आदिद्वारा प्रहण किये हुए घट आदि सत् होते हैं। इस प्रकार स्वप्त असत्य है—ऐसा निश्चय हो जानेपर भी इसमें सत्-असत्का विभाग देखा जाता है। किन्तु चित्तसे करपना किये हुए इन सान्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थी-का सिध्यात्व देखा गया है।। ९॥

जाप्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं जाश्रद्वसाविप त्वन्तरचेतसा कल्पितं त्वसत्। बहिश्चेतोगृहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेत्योः ॥१०॥

इसी प्रकार जाप्रद्वस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत् तथा चित्तमे बाहर प्रहण किया हुआ पदार्थ सत् समझा जाता है। परन्तु इन दोनोंका ही मिध्यात्व मानना उचित है।। १०॥

सदसतोवैतथ्यं युक्तम्,

अन्तर्व हिक्चेतःकल्पितत्वाविशेषा-

ंदिति व्याख्यातमन्यत् ॥ १० ॥

इन सत् और असत् पदार्थीका मिध्यात्व ठीकही है; क्योंकि हृद्यके भीतर या बाहर कल्पित होनेसे बत्रों कोई विशेषता नहीं होती। शेष सबकी व्याख्यां हो चुकी है ॥१०॥

इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ? [ इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है-चोदक आह-उभयोरिप वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि। क एतान्बु ध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥११॥ शां भा०]

वैतथ्यप्रकरण

98.

स्त्रप्नजाग्रत्स्थानयोर्भेदानां यदि
वैतथ्यं क एतानन्तर्गिहरूचेतःकिल्पतान्चुध्यते । को वै तेषां
विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क
आलम्बनमित्यभिग्रायः; न

यदि स्वप्न और जागरित [दोनों ही स्थानों] के पदार्थीका मध्यात्व है तो चित्तके भीतर या बाहर करपना किये हुए इन पदार्थीको जानता कीन है ? और कीन उनकी करपना करनेवाला है ? तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है तो [यह बताना चाहिये कि] उक्त स्मरण (स्वप्न) और ज्ञान (जागरित) का आलम्बन कीन है ? 11 ११ ॥

इनकी कल्पना करनेवाला और इनका लाक्षी आत्मा ही है

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । स एव बुष्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥१२॥

ख्यंप्रकाश आत्मा अपनी मायाखे ख्यं ही करपना करता है और वही सब भैदोंको जानता है-यही वेदान्तका निरुचय है।। १२।।

स्वयं स्वमायया स्वमातमान-मातमा देव खात्मन्येव वक्ष्यमाणं मेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन् स्वयमेव च तान्बुध्यते मेदांसाद्वदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः।

खयंत्रकाश आत्मा अपनी माया-से रच्छुमें सर्पादिके समान अपनेमें आपहीको आगे चतळाये जानेवाळे मैद्रूपके कल्पना करता है और खयं ही उन मैदोंको जानता है— इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय है। इसके सिवा स्पृति और ज्ञान-

नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः। न च निरास्पदे (एव ज्ञानस्मृती वैनाशिकानामिवेत्यमिप्रायः। १२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥१२॥

का कोई और आअय नहीं है। सात्पर्य यह कि वैना सिकों (घोडों) के क्यनके समान ये ज्ञान और

पदार्थकल्पनाकी विधि

सङ्कलपयन्केन

प्रकारेण

बह संकरप करते हुए किस प्रकार फल्पना छरता है ? स्रो षवस्याया जाता है—

कल्पयतीत्युच्यते---

### विकरोत्सपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् । नियतांश्र्य बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥१३॥

प्रभु थात्मा अपने अन्तः फरणर्थे [ बासना रूपसे ] श्वित अन्य (ठीकिक) आबोंको नावारूप करता है तथा बहिश्चित्त होकर प्रथिवी आदि नियत और खनियध पदार्थीकी भी इखी प्रकार कल्पना करता है ॥१३॥

विकरोति नाना करोत्यपरान् लौकिकान भावान पदार्थान् -शब्दादीनन्यांश्रान्तश्रित्ते वासना-व्यवस्थितानव्याकृतान नियतांश्च पृथ्व्यादीननियतांश्च कल्पनाकालान्बहिश्चित्तः संस्तथा-न्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणा-नित्येवं कल्पयाति प्रश्रुरीक्वर आत्मेत्यर्थः ॥१३॥

षह विचके भीवर दासनारूपसे स्थित अञ्चाकृत छीकिक भावीं-खब्दादि पदार्थीको तथा धन्य पृथिवी आदि नियत और कल्पनाकालमें ही इत्पन्न होनेबाछे अनियत पदार्थीको षहिश्चित्त होकर यवं मनोरथादिहर पदार्थोंको अन्तिश्चत्त होकर विकृत करता अर्थात् नाना करता है-इस प्रकार प्रमु—ईश्वर खर्थात आत्मा कल्पना करता है।। १३।।

आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं स्वप्नविचत्तपरिकल्पितं सर्व-मित्येतदाशङ्क्यते। यस्माञ्चित्त- ही कल्पना किया हुआ है-इस

खप्नके समान सब कुछ चित्रकी

शां० भा० ]

वैतर्थ्यभक्षरण

94

परिच्छेचैवेँ लक्षण्यं बाह्याना-

अन्योन्यपरिच्छेचत्वमिति ।

सा न युक्ताशङ्का।

विषयमें यह श्रद्धा होती है; क्यों हि केवड चित्रपरिकल्पित और वित्तसे ही परिच्छेच यनोरवादिसे वाह्य पदार्थों की बन्योन्यपरिच्छे सत्वरूप विद्यस्पता है [अतः स्वप्नके समान ये सिध्वा नहीं हो सकते ]।

खमाधान-यह सकु ठीक नहीं है, [क्योंकि--]

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु इयकालाश्च ये वहिः।

कृष्टिन्ता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥१४॥ बो बान्तरिक पदार्थ केवळ कल्पनाकाळवळ ही रहनेवाळे हैं और जो बाह्य पदार्थ दिकाळिक [ अर्थात् अन्योन्यपरिच्छेष ] हैं वे समी कित्पत हैं। उनकी विशेषताका [ अर्थात् आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं—इस प्रकारकी भेदकत्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं है ॥१४॥

चित्तकाला हि येडन्तस्तु चित्तपरिच्छेदाः; नान्यश्चित्तकालच्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो येषां ते चित्तकालाः। कल्पनाकाल एवोपलम्यन्त इत्यर्थः। द्वयकालाश्च मेदकाला अन्योन्यपरिच्छेद्याः। यथागोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्रां दोग्धि यावदास्ते। तावानयमेतावानस इति परस्पर-

को धान्वरिफ हैं अर्थात् विस परिच्छेच हैं वे चित्तकां हैं; जिनका चित्तकां के सिवा और कोई काछ परिच्छेद्द न हो उन्हें चित्तकां के कहते हैं। अर्थात् वे केवल करपना-के समय ही उपलब्ध होते हैं। तथा बाह्य पदार्थ दो कालवाले—भेदकां कि यानी खन्योन्यपरिच्छेच हैं। जैसे गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी जवतक बैठता हैं तबतक गौ दुइता है और सवतक गौदुइता है तबतक बैठता है। उतने समयतंक यह रहता है— परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां मेदानां ते इयकालाः अन्त-श्चित्तकाला बाह्याश्च द्वयकालाः काल्पता एव ते सर्वे । न बाह्यो कल्पितत्व-द्वयकालत्वविशेषः व्यतिरेकेणान्यहेतुकः। अत्रापि हि स्वप्नदृष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इस प्रकार बाह्य पदार्थीका परस्पर परिच्छेद्य-परिच्छेद्करव है; अतः वे दो काखवा हैं। किन्तु आन्तरिक चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक-ये सबकल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थी-की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है वह कल्पितःवके खिवा किसी अन्य कारणसे नहीं है। इस विषयमें भी स्वप्तका दृशान्तक है ही ॥ १४॥

आन्तरिक और बाह्य पदार्थींका भेद केवळ इन्द्रियजनित्हें अन्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव चध्ये बहिः। कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रयान्तरे ॥१५॥

जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अञ्चक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट ' प्रतीत होनेबाले हैं। किन्तु वे सब हैं किन्ति ही। उनकी विशेषता तो केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ १५ ॥

यद्प्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां मनोवासनामात्राभिच्यक्तानां स्फुटत्वं वा बहिश्चक्षुरादीन्द्रि-यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना-स्वप्नेडिंप तथा मस्तित्वकृतः दर्शनात् । किंतिई १ इन्द्रियान्तर-कृत एव । अतः कल्पिता एव

चित्तकी बासनामात्रसे अभिन्यक हुए पदार्थींका जो अन्तः करणमें अञ्चक्तव (अस्फुटत्व) और बाह्य चक्ष आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो उनका स्फूटत्व है वह विशेषता पदार्थीकी सत्ताके कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही खद्तमें भी देखा जाता है। शो फिर इसका क्या कारण है ? यह इन्डियोंके भेदके ही

 अर्थात् जाग्रत्के समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थं कल्पना-कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिध्या हैं। इसी प्रकार जाप्रत्में भी समझो।

जां॰ भा॰

जाग्रद्धावा अपि स्वप्नभावदिति | कारण है। अतः खिळ हुआ कि सिद्धम् ॥ १५ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* स्वप्रके पदार्थों के समान जामत्काकीन पदार्थं भी कल्पित ही हैं।। १५।।

#### पदार्थंकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है

बाह्याध्यात्मिकानां भावाना-मितरेतर निमित्तनै मित्तिकतया मूलमित्युच्यते-क्रल्पनायां कि

बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी परस्था निमित्त और नैमित्तिक-रूपसे कल्पना होनेमें क्या कारण है ? मो बतलाया जाता है-

## जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावानपृथाग्वधान् । बाह्यानाच्यात्मकांश्चेवयथाविद्यस्तथास्मृतिः॥१६॥

[बह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी करपना करता है; फिर तरह-तरहके बाह्य और आध्योरिमक पदार्थीकी कल्पना करता है। उस जीवका जैया विज्ञान दोता है वैसी दी स्मृति भी होती है ।। १६॥

हेतुफलात्मकम्: अहं करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं-लक्षणमः अनेवंलक्षण एव शुद्ध षात्मनि रज्जाविव सर्वं कल्पयते पूर्वम् । ततस्ताद्रथ्येन क्रिया-कारकफलभेदेन प्राणादीनाना-विधान्मावान्याद्यानाध्यात्मिकां-इचैव कल्पते।

तत्र कल्पनायां को हेत्तरि-त्युच्यते । योऽसौ स्वयंकल्पितो जीवः सर्वेकल्पनायामधिकतः स

खबसे पहले 'मैं करता हूँ, मुझे सुख-दुःख हैं' इस प्रकारके हेतु-फडात्मक जीवकी [वह प्रभु] इस-से विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मामें रबजुमें सर्पके समान करपना करता है। फिर इसीके लिये किया, कारक और फड़के भेदसे प्राण आदि नाना प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थीकी कल्पना करता है।

इस करपनामें क्या हेतु है-इस-पर कहा जाता है-यह जो खयं क्रस्पना किया हुआ जीव सब प्रकार-की करपनाका अधिकारी है, वहजैसी.

ंघथानिद्यः, यादशी विद्या विज्ञान-ब्द्येति यथाविद्यः; तथाविधैव स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिभविति स इति । अतो हेतुकरपना-विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल-स्यृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदर्थं क्रिया-कारकतत्फश्रमेदविश्वानानि लेश्यस्तत्स्मृ तिस्तत्स्मृतेश स्तदिज्ञानानीत्येवं बाह्यानाच्या-रियकांक्चेतरेतरानिमिचनैमिचिक-यावेनानेकघा कल्पयते ॥१६॥

विद्याबाला होता है अर्थात् इसकी जैसी विषा यांबी विद्यान होता है वैसी ही स्मति भी होती है। अतः बह वैसी ही स्मृतिबाद्य होता है। इस प्रकार जिल्लमक्षणादि देत्रकी करपताने विकाससे ही विभिन्नादि फड़का विज्ञान होता है; उससे द्सरे दिन भी विन हेत्र और एउड़ीस्पृति होती है और बस स्मृतिसे दनका ज्ञान तथा चनके छिये होनेबाटे [ पाकादि ] कर्म, [तण्डकादि] कारक और उनके विप्ति आदि किन्मेद्े ज्ञान होते हैं। इन्छे इन्डी स्मृति होती है हथा उस स्मृदिने फिर चन हित खाहि के बिज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह बीव बाह्य और खार्थ्वात्मिक परार्थीकी पारस्परिक तिसिक् नैसिकिक्शावसे धनेक प्रकार करवना करवा है।।१६॥

#### जीवकस्पनाका हेतु अज्ञान है

तत्र जीवकरपना सर्वकरपना-अ्लमित्युक्तं सैव जीवकरपना वैकेनिमिचेति दृष्टान्तेन प्रति-पादयति—

यहाँतक जीवकरपना ही सब करपनाओंका मूल है-यह कहा गया; किन्तु बह जीव-करपना है किस निमित्तसे ?-इस बातका ह्यान्तसे प्रतिपादन करते हैं—

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता। सर्पधारादिभिभविस्तद्वदात्मा विकल्पितः।।१७॥ হ্যাত মাত ]

**चैतथ्यप्रकरण** 

99

जिस प्रकार [ अपने खरूपसे ] तिश्चन न की हुई रक्जु सन्द्रकार-.सें सर्प-चारा आदि सानोंसे करपना की जाती है वसी प्रकार आत्मामें भी सरह-तरहकी करपनाप हो रही हैं ॥ १७॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

यथा लोके स्वेन ह्रपेणानिश्चि-सानवधारितैवसेवेति रज्जुर्मन्दा-न्धकारे कि सर्प दण्ड इति वालेकघा विकरियता भवति पूर्वं खरूपानिश्रयनिधित्तम् यदि हि पूर्वयेव रज्जुः स्वरूपेण निश्चिता स्यातः न सर्पादिवि-करपोऽमविष्यव् यथा स्वहस्ता-झुल्याद्यु, एष दृष्टान्तः। तद्वद्वेतुफलादिसंसारघर्मानर्थवि-लक्षणतया स्वेन विश्वद्धविज्ञिति-मात्रसत्ताद्वयरूपेणानिश्चितत्वा-जीवप्राणाद्यनन्त्रभावभदेशत्मा-विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः ॥ १७॥

जिस प्रजार खपने व्यह्मपसे जिश्चित अर्थात वह ऐसी ही है-इस प्रकार निर्धारण न की हुई रहेज यन्य खन्यकारमें 'बह सर्प है ?' 'जल-की बारा है ?' अबवा 'दण्ड है ?' इस प्रकार-पहलेसे त्यक्षपका निश्चय न होतेके कारण-अनेक प्रकारसे क्रस्पना की जाती है; बदि रब्जु वहके ही अपने स्वरूपसे निश्चित हो हो उसपे सर्गादेका विकरंग नहीं हो खब्दा. जैदेकि अपने हायकी अँगुढी खाब्धिं पिखा कोई विकल्प नहीं होता ]। बह एक रष्टान्त है। इसी चरह हेत्र-फडादि सांसारिक धर्मक्प धनर्थसे विषक्षण अपने विश्वद्ध विद्यप्तिमात्र बाहितीय सत्तास्वरूपसे निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा बीब एवं प्राण खाहि अनन्त विशिन्न आवींसे विकरिपत हो रहा है-यही सम्पूर्ण वपनिषदोंका सिद्धान्त है।१७।

अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मवान है

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते । रज्जुरेवेति चाद्वेतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८॥ जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [सर्पोदिका] विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा 'यह रज्जु ही हैं' ऐसा अद्वैत निश्चय होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है।। १८।।

रज्जुरेवेति निश्चये सर्वनि कर्णनिवृत्तौ रज्जुरेवेति चाह्रैतं यथा तथा ''नेति नेति" ( वृ० उ० ४। ४। २२ ) इति सर्व-संसारधर्मश्चन्यप्रतिपादकशास्त्रज्ञ-नितिवज्ञानस्र्यां होककृतात्मवि-निश्चयः ''आत्मैवदं सर्वस्'' (छा० उ० ७। २५। २ ) ''अपूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यस्'' ( वृ० उ० २ । ५ । १९ ) 'सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः'' ( सु० उ० २ । १ । २ ) ''अज्रोऽमरो ऽमृतोऽमयः'' ( वृ० उ० ४ । ४ । २५) ''एक एवाह्यः'' इति ।। १८ ।।

'यह रडजु ही है' ऐसा निश्चय होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति हो जानेपर जिस प्रकार 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्वेत-आव हो जाता है उसी प्रकार "नेति-नेति" इस सर्वसंसारधर्मशून्यआत्माका प्रति-पादन करनेवाले शास्त्रसे अत्माका ऐसा निश्चय होता है कि ''यह सब आत्मा ही है'' ''यह कारण-कार्यसे रहित और अन्तर्वा सशून्यहै'' ''बाहर-भीतरसे (कार्य-कारण दोनों हिष्ट्यों-से ) अजन्मा है'' ''वह जराशून्य अमर, असृत और अभय है'' तथा "वह एक अद्वितीय ही है''॥ १८॥

यद्यात्मेक एवंति निश्चयः
कथं प्राणादि मिरन्तै भविरेतैः
संसारलक्षणैविकल्पित इति,
टच्यते, शृणु—

यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो यह इन संसारक्ष प्राणादि अनन्त आवोंसे कैसे विकल्पित हो रहा है ? सो इस विषयमें कहा जाता है, सुनो—

प्राणादिभिरनन्तेश्व भावेरेतेर्विकल्पितः । मायेषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयस् ॥ १९॥

नां० भार रे HANNESCONO CONTRACTOR CONTRACTOR

वेतथ्यप्रकरण

808

यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंसे विकल्पित हो रहा है सो यह इस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित हो रहा है।। १९॥

मायैषा तस्यात्मनो देवस्य। यथा मायाविना विहिता माया गगनमतिविमलं क्समितैः सपलाशैस्तरुमिराकीणीमिव करोति तथेयमि देवस माया ययायं स्वयमपि मोहित इब मोहितो अवति । "मम माया दुरत्यया" (गीता ७।१४) इत्यक्तम् ॥१९॥

यह इस आत्मदेवकी माया है। जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मेल आकाशको परुजवयुक्त पुब्पित पाद्पोंसे परिपूर्ण कर देती है उसी प्रकार यह भी उस देवकी माया है जिससे कि यह स्वयं भी मोहित हुएके समान मोह-प्रस्त हो रहा है। "मेरी मायाका पार पाना कठिन है" पेसा मिगवान्ते ] कहा भी है।। १९॥

मूळतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ।।२०।।

प्राणोपासक कहते हैं—'प्राण ही जगत्का कारण है।' भूतज्ञों ( प्रत्यक्षवादी चार्वाकादि ) का कथन है—'[ पृथिबी आदि ] चार भूत ही परमार्थ हैं।' गुणोंको जाननेवाले [ सांख्यवादी ] कहते हैं-'गुण ही सृष्टिके हेतु हैं। तथा तत्त्वज्ञ (शैव) कहते हैं— [आत्मा, अविद्या **जीर शिव—ये तीन ] तत्त्व ही जगत्के प्रवर्तक हैं'।। २०।।** 

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः। लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥

पाद्वेत्ता कहते हैं-'विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं।' [ बात्स्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैं—'बाब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं।' माण्डक्योपनिषव्

ि गौ० का०

१०२

छोकवेत्ताओं (पौराणिकों) का कवन है—'छोक ही सत्य हैं।' तथा देवोपासक कहते हैं- 'इन्द्रावि देवता ही सृष्टिके सञ्जालक हैं'।। २१।।

# वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः।

भोक्तेति च भोक्त्विदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥२२॥

वेद्झ कहते हैं—'ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' याशिक कहते हैं—'यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं।' भोकाको जाननेवाले भोकाकी ही प्रधानता घतळाते हैं तथा भोज्यके मर्मक (सूपकारादि) भोज्यपदार्थोंकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥

## स्रक्ष्म इति सूक्ष्मविदःस्थूल इति च तद्विदः । मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ।।२३॥

सुदमवेत्ता कहते हैं—'आत्मा सुदम (अणु-परिमाण) है।' स्थूलवादी (चार्बाकादि) कहते हैं-'वह स्थूख है।' मूर्त्तवादी (खाकारोपासक) कहते हैं-'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान् है।' तथा अमूर्त्तवादियों (शून्य-वादियों ) का कथन है कि वह मूर्तिहीन है।। २३।।

## काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः। वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥२४॥

काळज ( वयोतिषी छोग ) कहते हैं — काळ ही परमार्थ है। दिशाशोंके जाननेवाले (स्वरोद्यशाखी) कहते हैं—'दिशाएँ ही सत्य वस्तु हैं।' बोद्वेत्ता कहते हैं—'[ बातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] बाद ही सत्य वस्तु हैं।' तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ है।। २४।।

## मन इति मनोविदा बुद्धिरिति च तद्विदः। वित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः।।२५॥

मनोविद् कहते हैं--'मन ही आत्मा है', चौद्धोंका छवन है-'बुद्धि ही जात्मा है', चिरुज्ञोंका विचार है-'चित्त ही सत्यवस्त है;' तथा वर्माधर्मवेत्ता (सीमांसक) वर्मावर्मको ही परमार्थ मानते हैं।। २५॥
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

१०ह

## पश्चिविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥२६॥

कोई (बांख्यवादी) पच्चीब तत्त्वोंको, कोई (पातञ्जसतावलम्बी). छट्वीसोंको और कोई (पाञुपत) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं श्रेतया अन्य मतावलम्बी परमार्थको सनन्त भैदोंबाला मानते हैं॥ २६॥

लोकाँलोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । स्त्रीपुंनपुंसकं लेङ्गाः परापरमथापरे ॥२७॥

ही किन्छ पुरुष कोकानुरञ्जनको और आअमवादी आश्रमोंको ही प्रधान बतलाते हैं। लिङ्गनादी स्नीलिङ्ग, पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोंको तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं।। २७।।

## सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः। स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥२८॥

सृष्टिवेत्ता कहते हैं—'सृष्टि ही सत्य है', स्यवादी कहते हैं—'स्यवि ही परमार्थ वस्तु है' स्था स्थितिवेत्ता कतते हैं—'स्थितिही सत्य है।' इस प्रकार ये [कहे हुए और बिना कहे हुए ] सभी बाद इस आत्मतत्त्वमें सर्वदा किस्ति हैं।। २८।।

प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा तत्कार्यभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः। अन्ये च सर्वे लौकिकाः सर्वे-प्राणिपरिकल्पिता सेदा रज्ज्वा-मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म- प्राण बीजखड्प प्राज्ञको कहते हैं है उपर्युक्त स्थितिपर्यन्त सब विख्यस्य उसीके कार्यभेद हैं, सम्पूर्ण प्राणियों-से परिकल्पित अन्य सब छौकिक-वर्म रक्जुमें संपिके समान इस-विद्यस्मोंसे शूम्य आत्मामें आत्म-

<sup>\*</sup> प्रधान, महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और मन—ये सांख्यवादियोंके पचीस तस्व हैं; योगी इनके सिवा छुज्बीसवाँ तस्व ईश्वर मानते हैं और पाशुपतोंके मतमें इन पच्चीस तस्वोंके अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया—ये छः तस्व और हैं है

**न्यात्मस्वरूपानिश्चयहेतोरविद्यया** कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः। त्राणादिश्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ-च्याख्याने फल्गप्रयोजनत्वा-तिसद्भपदार्थत्वाच यत्नो कृतः ॥ २८ ॥

खरूपके अनिश्चयकेकारण अविद्यासे कत्पना किये गये हैं-यह इन ऋोकोंका समुदायार्थ है। प्राणादि श्लोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान-का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं इस-छिये प्रयत्न नहीं किया ॥ २८ ॥

कि बहुना

अधिक क्या ?-

यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । तं चावति स भूत्वासौ नदुग्रहः समुपैति तम् ॥२३॥

िगुद ] जिम जो भाव दिखा देता है वह इसीको आन्य खहपसे ख़ेखने छगता है तथा इस पकार देखनेवाछे उस व्यक्तिकी वह मात्र तदूप होकर रक्षा करने छगता है। कि। अस ( माव ) में होनेवाछ। अभिनिवेश उस के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है।। २९॥

प्राणादी**नामन्यतम**प्रक्तमन्त्रक्तं चान्यं भावं पदार्थं दर्शयेद्यस्था-चार्योऽन्यो वाप्त इदमेव तस्विमिति स तं भावमात्मभूतं पश्यत्यय-महमिति वा ममेति वा। तं च द्रष्टारं स भावोऽवित यो दर्शितो भागोऽसौ भृत्वा रक्षति । स्वेना-रमना

जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिङ्क जाणादिसेंसे किसी कहे हुए अथवा किसी विना कहे हुए अन्य भावको भी 'यही परमार्थं तत्त्व हैं' इस प्रकार दिखा देता है वह इसी भावको आत्मभृत हुआ देखता है जिर समझता है कि- ] 'मैं यही हूँ' अथवा 'यही मेरा स्वरूप है'। तथा उस द्रष्टाकी भी, जो भाव उसे दिखलाया गया है, तद्रप होकर रक्षा करता है; अर्थात उसे सब प्रकार अपने खरूप-

तस्मिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तद्भिनिवेशः । । से निरुद्ध कर देता है। वसी भावम इदमेव तत्त्वमिति स तं ग्रहोतार-्युपैति । तस्यात्मभावं निगच्छ-तीत्यर्थः ॥ २९ ॥

जो प्रह-आप्रह अर्थात् 'यही तत्व है' इस प्रकारका अभिनिवेश है वह वस भावके प्रहण करनेवालेको प्राप्त होता है, अर्थात् चसके आत्मस्त्ररूप-को प्राप्त हो जाता है।। २९॥

आत्मा सर्वाधिष्ठान है-ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः। एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्साऽविशङ्कितः ॥३०॥

इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण दिन प्राणादि अपृथक् आवोंसे [ प्रथक् न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] वह आत्मा भिन्न ही साना गया है। इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर विदार्थकी किल्पना कर सकता है।। ३०।।

एतैः प्राणादिभिरात्मनो-<u> ज्रिथग्भृतैरपृथग्मावैरेप</u> आत्मा रज्जरिव सर्गदिविकल्पनारूपैः लक्षितो डिमलक्षितो प्रथगेवेति निश्चितो मुढैरित्यर्थः । विवेकिनां तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो नारमञ्यतिरेकेण प्राणादयः सन्तीत्यभिप्रायः "इद सर्व यदयमात्मा" (बृ० उ० २। ४। ६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः। एवमात्मव्यति रेकेणासन्बं रज्ज्ञसपेवदात्मनि कल्पिताना-

रबजुमें कहिपत सर्पादि भावोंसे रवजुके समान यह आतमा अपनेसे अपृयग्भूत प्राणादि अपृथग्भावों से पृथक ही है-रेसा मूर्खोंको उक्षित-अभिङ्कित अर्थात् निश्चित् हो रहा है। विवेकियोंकी दृष्टिमें तो "यह जो कुछ है सब आत्मा ही है" इस कृतिके अनुसार रज्जुमें सर्पादिके समान ये प्राणादि आत्मा-से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका तात्पर्य है।

इस प्रकार रवजुमें कलिपत सर्पके समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थी-

मात्मानं च केवलं निर्विकलपं यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्र सोऽविशङ्कितो वेदार्थं विभागतः कल्पयेत्कल्पयतीत्यर्थः -- इद्येवं-परं वाक्यमढोडन्यपरमिति । न ब्रनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातं शक्तोति तस्वतः। "न हान्ज्यात्मवित्कश्चि-त्त्रियाफलभुपाच्नुते" (मनु० ६।८२) इति हि मानवं वचनम् ॥ ३०॥

का धारमांके सिया समझवा है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिने परसार्थतः निर्विकस्प बानवा है यह विःशंक होकर वेदार्शकी 'बह वाक्य इस सर्वका प्रतिपादन करनेवाला है और वह अन्यार्बपरक है' इस प्रकार विस्ताग-पूर्वक कुरुपना कर सकता ६-यह इसका तासर्य है। जो अध्यास्म-तत्त्वको नहीं बाहता वह पुरुष तत्त्वतः वेदोंको स्री नहीं जान खब्सा। ''छाध्यात्मवरुपको न जाननेवाला पुरुष किखी श्री कर्म-फड़को जाप्त नहीं करता" ऐसा मनुजीका भी वचन है।। ३०॥

### द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेख है

यदेतद्रद्वेतस्थासन्त्रम्रक्तं यक्ति-तस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत-मित्याह --

यह जो युक्तिपूर्वक द्वेतकी अस्त्यता बतलायी है वह वेदान्त-प्रमाणसे जानी गयी है-इस भाष्य-से कहते हैं-

## स्वप्नमाये यथा हब्हे गन्धर्वनगरं यथा। तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥३१॥

जिस प्रकार खप्न और माया देखे गये है तथा जैसा गन्धर्व-नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें इस जगत्को देखा है।। ३१।।

स्वमश्र माया च स्वमसाये खविवेकी पुरुषोंद्वारा खप्न और असद्दरत्वात्मिके असत्यौ सद्द- माया, को असद्दश्तुक्व अर्थात स्त्वात्मके इव लक्ष्येते अविवे-किभिः । यथा च प्रसारितपण्या-पणगृहप्रासादश्लीपुंजनपद्व्यवहा-राकीणभिव गन्धवेनगरं दृश्य-मानमेव सदकस्मादभावतां गतं दृष्टस्, यथा च स्वप्नमाये दृष्टे असद्र्षे, तथा विश्वमिदं द्वैतं समस्तमसद्दृष्टस् ।

क्वेत्याह-वेदान्तेषु। "नेह नानास्ति किंचन" (क०ड० २।१। ११,इ०ड० ४।४।१९) "इन्द्रो मायाभिः" (इ०ड० २।५।१९) "कात्मैवेदमग्र जासीत्" (इ०ड० १।४।१७) "ब्रह्म वा इदमग्र जा-सीत्" (इ०ड०१।४।१०) "हिती-याह्रै भयं भवति" (इ०ड० १।४। २) "न तु तद्दृह्वितीयम् स्ति" (इ० ड० ४।३। २३) "वन्न त्वस्य सर्वमात्वैवाभृत्" (इ० ड० ४। ५।१५) इत्यादिषु विचक्षणैनिंपुणतरवस्तुद्धिंभिः पण्डितेरित्यर्थः।

"तमःश्वम्रनिमं दृष्टं वर्षेबुद्ः

बुदसंनिभम्। नाश्रप्रायं सुखा-

अद्धर्य हैं, स्टूह्तुक्षप देखे जाते हैं। जिस प्रकार विस्तृत दूकात, बाजार, गृह, प्रासाद और नगर-निवासी जीपुरुषोंके न्यवहारसे अरपूर-का गन्धर्वनगर देखते-ही-देखते स्वक्सात् स्थानको प्राप्त होता देखा गया है, और जिस प्रकार से स्वप्त और साया असदूप देखे गये हैं, उसी प्रकार यह विश्व सर्थात् समस्त द्वेत असत् देखा गया है।

कहाँ देखा गया है ? इसपर कहते हैं-वेदान्तों में । "यहाँ नाना कुछ नहीं है" "इन्द्रने साया है" "पहले यह आतमा ही थी" "पहले यह प्रह्म ही था" "दूसरे-से निश्चय भय होता है" "ससे दूसरा कोई नहीं है" "यहाँ इसके किये सब आतमा ही हो गया है" इत्सादि वेदान्तों में बिचक्षण अर्थात् निपुणतर बस्तुद्शी पण्डितों द्वारा देखा गया है—यह इसका तारपर्य है।

"यह जगत् अँधेरे गढ़ेके समान और वर्षाकी बूँदके सहस्र नाझप्राय, सुलसे रहित और नाझके अनन्तर अभावको प्राप्त हो जानेवास देखा द्धीनं नाशोत्तरमभावगम्'' इति व्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥ गया है"—इस न्यासस्मृतिसे भी यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥

#### परमार्थ क्या है ?

प्रकरणाथीं पसंहाराथीं डयं क्लोकः । यदा वितथं द्वैतमात्मै-बैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं सर्वात सर्वोडयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारोडविद्याविषय एवेति । तदा— यह (आगेका) इछोक इस प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके छिये हैं। जब कि द्वेत असत् हैं और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत् हैं तो यह निश्चित होता हैं कि यह सारा छौकिछ और चैदिक व्यवहार अविद्याका ही विषय हैं। उस अवस्थामें—

न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः। न सुसुक्षुने वै सुक्त इत्येषा परमार्थता।।३२॥ न प्रजय है, न करपत्ति है, न बद्ध है, न खाधक है, न सुप्रक्षु है अगैर न सुक्त ही है—यही परमार्थता है॥३२॥

न निरोधः-निरोधनं निरोधः
प्रलयः, उत्पत्तिर्जननम्, बद्धः
संसारी जीवः, साधकः साधनवान्मोक्षस्य, ग्रग्रश्चमींचनाथीं,
ग्रुको विग्रक्तवन्धः। उत्पत्तिप्रलययोरभावाद्बद्धादयो न
सन्तीत्येषा परमार्थता।
कथमुत्पत्तिप्रलययोरभावः,

ः इत्युच्यते, द्वैतस्यासन्वात् ।

न निरोध है। निरोधनका नाम निरोध यानी प्रख्य है। इत्पत्ति-जननको, बद्ध-संसारी जीवको, साधक-मोक्षके साधनवालेको, स्रमुक्षु मुक्त होनेकी इच्छावालेको स्रीर सुक्त बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं। इत्पत्ति और प्रख्यका अभाव होनेके कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं-यही परमार्थता है।

स्पत्ति और प्रख्यका समाव किंग्र प्रकार है ? इसपर कहा जाता वैतथ्यप्रकरण

हि द्वैतमिव भवति" (इ०७० २। ४।१४) ''य इह नानेव पश्यति" (क०उ०२।१।१०,११)''आत्मै-वैदं सर्म्" (छा०ड०७।२५।२) ''ब्रह्मैवेदं सर्वम्'' (नृसिंहोत्तर्० ७) "एकमेवाद्वितीयम्" (छा० ड॰ ६।२।१) "इदं सर्वं यद्यमात्मा" ( वृ० उ० २। ४।६.४।५।७) इत्यादि-नानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्यासन्त्वं सिद्धम्।

सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो वा स्यानासतः शश्विषाणादेः। नाप्यद्वैतप्रत्पद्यते लीयते वा। अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्र-विषिद्धम् ।

यस्तु प्रनद्धतसंव्यवहारः स रज्जुसपँवदातमनि प्राणादिलक्षणः कल्पित इत्युक्तस् । न हि मनो-रज्जुसर्पादि-विकल्पनाया लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय उत्पत्तिवा । च मनिस न रज्जुसर्पस्रोत्पत्तिः प्रखयो वा न चोमयतो वा। तथा मानसत्वा-

है-द्वेतकी असत्यता होनेके कारण [इनकी भी सत्ता नहीं है ]। ''जहाँ हैत-जैसा होता है" 'जो यहाँ नानावत् देखता है" "यह सम आत्मा ही है" "यह सब ब्रह्म ही है" "पक ही अद्वितीय" "यह जो कुछ है सब आत्मा है" इस्यावि अनेकों श्रुतियोंसे द्वैतकी असत्यता बिद्ध होती है।

इत्पत्ति अथवा प्रत्ये सत्की ही हो सकती है, शश्रृङ्गादि अस-द्वस्तुकी नहीं हो सकती। इसी प्रकार अद्वेत बस्तु भी उत्पन्न या छीन नहीं होती। जो अद्भय हो वह उत्पति-प्रलयवान् भी हो-यह तो सर्वथा विरुद्ध है।

इबके सिवा जो प्राणादिकप द्वैतव्यवदार है वह रज्जुमें सर्पके समान जात्सामें ही करिपत है-यह बात पहले कही जा चुकी है। रज्जु-सर्पादि हप मनोविकलपकी श्री रज्जुमें चत्पिस या प्रखय नहीं होती। रज्जु-सर्पकी स्थित या प्रख्य न तो मनमें ही होती है और न [मन खीर र**ब्जू दोनों**हीमें। इसी प्रकार द्वैतका मनोमयत्व भी समान ही है, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विशेषाद्द्वेतस्य । न हि नियते अनिस सुष्ठते वा द्वेतं गृह्यते । मनोविकल्पनामात्रं वस्मात्स्रक्तं इतिमिति सिद्धम् । द्वैतस्यासन्वाभिरोधाद्यभावः प्रमार्थतेति ।

यद्यवं द्वैतामावे शाख्यापारो श्रूत्यवादाशक्का नाहुते विरोधात्। तिवर्त्तनञ्च तथा च सत्यद्वेतस्य वस्तत्वे प्रमाणामावाच्छ्न्यवाद-त्रसङ्गः, द्वैतस्य चामावात्।

नः रज्जुसर्पादिविकल्पमाना निरास्पदत्वाजुपपचिरिति प्रत्यु-क्तमेतत्कथमुज्जीवयसीत्याह-रज्जुरपि सर्वविकल्पस्यास्पद्भुता विक्रल्पितविति दृष्टान्तानुप-यत्तिः।

नः विकल्पनाश्चयेऽविकल्पि-तस्याविकल्पितत्वादेव सस्बोप-

क्योंकि सनके समाहित अथवा सुप्रम हो जानेपर द्वेवका प्रहण नहीं होता।

वातः यह किस हजा कि हैत यनकी कल्पनाद्यात्र है। इससिये यह ठीक ही छहा है कि द्वेतकी खबत्यता होनेके कारण विरोशिक का क्यांव ही परमार्थता है।

पूर्व०-बिह हैवा है हो हासका ठवापार देख्डा ध्यमाच धतिपावन करनेसे ही है, खहैच-बोबमें नहीं; क्योंकि इसके विरोध बाता है। क्ष ऐसी जबल्बार्थे जहैतके बस्त्रत्वमें कोई प्रसाय व होतेके कारण शुन्ध-बादका प्रसंग क्यस्थित हो जाता है: क्योंकि हैरक्स हो बभाव ही है।

खिद्धान्वी-ऐकी जात नहीं है: क्योंकि रज्जु-खर्पादि विकल्पका निराधार होना सम्भव नहीं है-इस प्रकार पहले निराष्ट्रण कर दिये बानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों डठाता है ? इसीपर [ शून्यवादी ] कहता है-'सर्भभमकी अधिष्ठानभूता रच्जु भी कल्पिता ही है। इस्रिये यह रष्टान्त ठीक नहीं है।'

सिद्धान्ती-तहीं क्लपनाका क्षय हो जानेपर अबिकरिपत आत्मा

क्योंकि द्वेतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा सकता कि शासको अद्भैतकी सत्ता अमीह है।

पत्तेः। रज्जुसर्पवदसन्विति वेत ? न. एकान्तेनाविक हिप-तत्वाद्वविक्रल्पितरज्ज्वंश्चनत्त्राक् सर्वाबाविज्ञानात्। विकल्प-यितुश ग्राग्विकल्पनोध्वत्तेः सिद्धत्वास्युवनमादसन्वाजुव-पत्तिः । क्यं प्रनः खरूपे ज्यापारामावे शालुख द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वयु १ नैष दोषः । रज्ज्यां सर्गादि-वदास्मनि द्वैतस्याविद्याप्यस्त-त्वात् । कथम् ? सुख्यहं दुःखी मुढो बातो मृतो जीणी देहवान् पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता फली संयुक्तो वियुक्तः श्रीणो चुद्धोऽहं ममेश इत्येवमाद्यः सर्व आत्मन्यच्यारोप्यन्ते । आत्मै-

की खत्ता एखड़े खबिकहिन्तस्वके जारण ही सम्मव हो सकती है। यदि छहो कि रज्जु-सर्पके समान डबकी जबचा है, हो ऐसा कहना ठीक वहीं, फ्बोंकि वह खिकल्पित रडजु-अंसके खमान खर्पामावके विज्ञानके पहलेसे ही खर्नशा अवि-फल्पिबङ्गखे विद्यमान है। इसके खिया, जो विष्ठस्था करनेवाळा होता है उसे विकल्पकी उत्पत्तिसे पहले ही विक्रमान खीकार करनेके काश्य बसकी वसचा नहीं मानी का खकती।

पूर्व०-किन्तु कात्मख्यस्पर्मे प्रयामकी पढि व होवेपर भी छाख द्रेषविज्ञावका विवर्तक कैसे हैं ?

सिद्धान्डी- यह दोव नहीं है; क्योंकि रज्जूमें सर्पादिके समान जात्मामें अविद्याके कारण हैतका खम्बास है। किस प्रकार?-'में सुखी हूँ, दूखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्रत्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराप्रस्त हूँ, देइ-धारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ. अव्यक्त हैं, क्वीहें, फडवान हैं, संयुक्त हैं, बियुक्त हूँ, श्रीण हूँ, वृद्ध हूँ, ये मेरे हैं'-इत्यादि प्रकारके खम्पूर्ण विकलप धारमामें आरोपित किये जाते हैं तथा आत्मा इसमें अनुस्यूत

तेष्वजुगतः सर्वत्राव्यभिचारात्। यथा सर्पंघारादिमेदेषु रज्जुः। यदा चैवं विशेष्यसम्प्रत्ययस सिद्धत्वान कर्तव्यत्वं शास्त्रण। च शास्त्रं कृतातु-कारित्वेऽप्रमाणम् । यतोऽविद्या-च्यारोपितसुखित्वादि विशेषप्रति-बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थानं च श्रेय स्वरूपावस्थानं सुखित्वादि निवर्तकं शास्त्रम् आत्मन्यसुखित्वादि प्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थूलादिवाक्यैः। आत्म-स्वरूपवद्युखित्वाद्यपि सुखित्वा-दिमेदेषु नाजुवृत्तोऽस्ति धर्मः। खानाच्यारोपित-यद्यतुवृत्तः सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यग्नौ शीतता । तस्मानिर्विशेष एवा-सुखित्वादयो विशेषाः

है, क्योंकि इसका कहीं भी व्यक्ति-चार नहीं है, जैसे कि सपे और घारा आदि भेदोंमें रज्जु।

जबकि ऐसी बात है तो विशेष्य-रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध होनेके कारण इसके सम्बन्धमें शास-को कुछ कर्तव्य नहीं है। शास्त्र तो अधिद्ध वस्तुको शिद्ध करनेवाला है: सिद्ध बस्तका अनुवाद करनेसे वह प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही आत्माकी स्वरूपसे स्थिति नहीं है, और खरूपसे हियति ही श्रेय है; इसलिये 'नेति-नेति' और 'अस्थूलम्' आदि वाक्बोंसे आत्मामें अमुखि-त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा शास ि इसमें आरोपित । सुस्तित थादिकी निवृत्ति करनेवाला है। थात्मखरूपके समान धमुखित्व छादि श्री सुखित्व छ।दि भेदोंमें अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं किया जा सकता था, जिस प्रकार कि डिण्टब धर्मविशिष्ट छ गिनमें ज्ञीतत्व-का आरोप नहीं किया जा सकता। जतः सुखित्बादि निशेष निर्विशेष

शां० भा० ो वैतश्यप्रकर्ण कल्पिताः। यन्वसुखित्वादिशास्त्र-। मात्मनस्तत्सुखित्वादि विशेषनि-वृत्त्यर्थं मेवेति सिद्धम्। "सिद्धं तु निवर्तकत्वात्" इत्यागमविदां स्त्रम् ॥ ३२॥

आत्मामें ही बल्पना किये गये हैं इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके विषयमें को अमुखित्व आहि शास है वह सुखित्व आदि विशेषकीः निवृत्तिके ही खिये है। शास्त्र-वेत्ताओंका सूत्र भी है—"[सुखित्छ आदि घमाँका], तिवर्तक होनेके [ अस्थूबम् आदि ] शासकी प्रामा-णिकता सिद्ध होती हैं"॥ ३२ ॥

**E99** 

#### अद्वैतभाव ही सङ्गलमय है

पूर्व इलोकार्थस्य हेतुमाह--

पूर्व इस्रोक्के अर्थका हेतु बल-

भावैरसिद्धरेवायमद्वयेन च कल्पितः। भावा अप्यद्वयेनेव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३ ॥

यह ( आत्सतत्त्व ) प्रमाणादि असद्भावोंसे और अद्वेतरूपसे कल्पिक है। वे व्यसद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये हैं। इसिखये अद्वैत-भाव ही सङ्गडमय है।। ३३।।

रज्ज्वामसद्भिः सप-धारादि भिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सतायं सर्प इयं धारा दण्डोऽय-मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत एवं प्राणादिभिरनन्तैरसद्भिरेवा-विद्यमानैः न परमार्थतः -- न धप्रचलिते मनसि कश्रिद्धाव

जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमान सर्प, घारा छादि आवोंसे तथा विद्यमान अद्वितीय र ज्जुद्रव्यसे 'यह सप है, यह घारा है, यह दण्ड है इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना किया जाता है इसी प्रकार प्राणाहि अनन्त असत्-अविद्यमान अर्थात्। जो परमार्थतः नहीं हैं, दिन भावें-से आत्मा विकल्पित हो रहा है ]-

उपलक्षयितुं शक्यते केनचितः प्रचलनमस्तिः चात्मनः प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा न परमार्थतः सन्तः कलपयितं श्चक्याः-अतोऽसद्धिरेव प्राणादि-आवैरद्वयेन च परमार्थसता-त्मना रज्जुवत्सर्वविकल्पास्पद-भृतेनायं खयमेवातमा कल्पितः; सदैकस्वभावोऽपि सन् ।

ते च प्राणादिभावा अप्यद्व-येनैव सतात्मना विकल्पिताः। न हि निरांस्पदा काचित्करप-नोपलम्यतेः अतः सर्वकल्पना-स्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्याव्य-ाभेचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्व-शिवा। कल्पना एव न्विश्वाः। रज्जुसर्पोद्देवत्त्रासा-दिकारिण्यो हि ताः। अद्वयता-भयातः सैन शिना ॥ ३३ ॥

क्यों कि चित्तके चळायमान न होनेपर किसीके द्वारा कोई भाव सपछिसत नहीं हो सकता, और आत्मामें प्रचलन है नहीं; तथा केवल चलाय-मान चित्तमें ही स्पछच्य होनेवाले भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः यह आत्मा, खयं एकमात्र सत्स्वभाव होने. पर भी असत्खरूप प्राणादि पानोंसे तथा रउजुके समान सब प्रकारके विकल्पके छाश्रयभूत परमार्थे सत् आत्मखरूपसे कल्पित है।

वे प्राणादि भाव भी खद्रव सत्स्वरूप आत्माखे ही कल्पना किये गये हैं, क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो खड़ती। अतः समस्त कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और अपने स्वरूपसे अद्यका कभी व्यभि बार न होतेशे कल्पना अवस्था-में भी अद्भयता ही मङ्गलमयी है। केवर कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि वह रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि उत्पन्न करनेवाळी है। अद्वयता अभयरूपा है, इसिछये वही मङ्गर् मयी है।। ३३॥

तस्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है कुतश्राद्वयता शिवा ? नानाभृतं | और भी अद्वयता क्यों मङ्गलम्यी ्शां० भा० ]

वैतथ्यप्रकरण

224

पृथक्तवमन्यसान्यसाद्यत्र दृष्टं

प्रथम स्टिश्च विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विष्य विष

तत्राशिवं भवेत्।

## नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन। न पृथङ् नापृथिकिविदिति तत्त्वविदो विदुः॥ ३४॥

यह नानात्व न तो आत्मरूपसे हैं और न अपने ही खरूपसे कुछ है। कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे पृथक् है और न अपृथक् ही —ऐसा तस्ववेत्ता जानते हैं।। ३४॥

न ह्यत्राद्वये परमार्थसत्यातमिन प्राणादिसंसारजातिमदं
ह्याद्वात्मभावेन परमार्थस्वरूपेण
निरूप्यमाणं नाना वस्त्वन्तरःभूतं
स्वति । यथा रज्जुस्कूपेण प्रकाश्चेन निरूप्यमाणो न नानाभूतः
किल्पतः सपौंऽस्ति तद्वत् । नापि
स्चेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते ।
कदाचिदपि रज्जुसपैवत्कल्पितस्वादेव ।

तथान्योन्यं न पृथक्प्राणादि वस्तु यथाश्वान्महिषः पृथग्विद्यत एवम् । अतोऽसन्तान्नापृथग्विद्यते इस अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मामं यह प्राणादि संसारजातक्तप जगत् आत्मसानसे—परमार्थसत्यक्तपसे निक्तण किये जानेपर नाना अर्थात् पृथक् वस्तुके अन्तमूँत नहीं रहता। जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रञ्जुरूपसे निक्तित होनेपर कित्यत सर्प पृथक्-क्तपसे नहीं रहता हसी प्रकार [परमार्थक्तपसे निक्रण किया जानेपर जगत् आत्मासे पृथक् वस्तु नहीं ठहरता]; और न यह, रञ्जु-सर्पके समान कित्यत होनेके कारण ही, अपने प्राणादिस्करूपसे कभी कुछ रहता है।

तथा जिस प्रकार घोड़ेसे मैंस पृथक् है इस प्रकार प्राणादि वस्तु आपसमें भी पृथक् नहीं हैं। इसी-लिये असदूप होनेसे आपसमें अथवा कि चिदि ति अस्योन्यं परेण वा परमार्थतत्त्वमात्मविदो एवं ब्राह्मणा विदः। अतोऽशिवहेतु-त्वाभावादद्वयतैव शिवेत्य-मिप्रायः ॥ ३४ ॥

किसीके अन्यसे कोई वस्तु अपृथक् भी नहीं है-ऐसा आत्मक ब्राह्मणलोग परमार्थतत्त्वको जानते हैं अमझ्ळकी हेत्रताका अभाव होनेसे अद्वयता ही मङ्गलमयी है-यह इसका तात्पर्य है।। ३४॥

इस रहस्यके साक्षी कौन थे?

अब इस सम्यग्ज्ञानकी स्त्रति की तदेतत्सम्यग्दर्शनम् स्त्यते-

वीतरागभयकोधैर्म् निभवेंदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपन्नोपरामोऽह्रयः ॥ ३५॥

जिनके राग, अब और कोध निवृत्त हो गये हैं चन वेदके पारगामी मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपश्चम अद्वय तत्त्व देखा गया है ।।३५॥

विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसव-दोषैः सर्वदा स्निमिर्मननशीलै-विवेकिभिर्वेदपारगैरवगतवेदार्थं-तत्त्वैर्ज्ञानिभिर्निर्विकल्पः सर्ववि-कल्पञ्चन्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो वदान्तार्थतत्परैः प्रपञ्चोपञ्चमः-प्रपञ्चो द्वेतभेद विस्तारस्तस्योप-शमोऽभावो यस्मिन्स आत्मा

जिनके राग, अय और को घादि समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन मुनियों अर्थात् सर्वदा मननशील विवेकियों और वेदके पारगामियों यानी वेदार्थके मर्मझ वेदान्तार्थ-परायण तस्वज्ञानियोद्वारा सब प्रकारके विकल्पोंछे रहित निर्विकल्प सौर प्रपञ्चोपद्यम-द्वेतरूप, भेदके विस्तारका नाम प्रपन्न है चसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है बह आत्मा प्रपञ्चोपशम है-इसिंखे जो अद्भय है। ऐसा यह आत्मा पण्डित

शां० भा०

११७

प्रपञ्चोपशमोऽत एवाद्वयो विगतदोषेरेव पण्डितैवेदान्ताथ-तत्परैः संन्यासिभिः परमात्मा द्रब्हं शक्यः, नान्ये रागादिकछ-वितचेतोभिः खपक्षपातिदर्शनै-स्तार्किकादिभिरित्यभिप्रायः।३५॥

यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन संन्यासियोंद्वाराही देखा जा सकता है। जिनके चित्त रागादि दोवसे दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने पक्षका आग्रह करनेवाछे हैं इन अन्य तार्किकादिको इस आत्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता-यह इसका अभियाय है ॥ ३५॥

#### तत्त्वदर्शनका आदेश

यस्मात्सर्वानर्थंप्रश्चमस्वपत्वाद-द्वयं शिवमभयम्

क्योंकि सम्पूर्ण अनथौंका निवृत्ति-स्थान होनेसे अद्वयत्व ही सङ्गर्छ-यय और अमयरूप है—

तस्मादेवं विदित्वनमहैत योजयेत्स्सृतिस् । अद्वेतं जडवलोकमाचरेत् ॥३६॥ समनुप्राप्य

इचिछिये इस (आत्मतत्त्व) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे और अद्वैततत्त्वको प्राप्तकर छोकमें जडवत् व्यवहार करे।। ३६॥

अत एवं विदित्वैनमद्वैते स्मृति योजयेत्। अद्वैतावगमायैव स्मृति क्रुयोदित्यर्थः । तचाद्वैतमवगम्या-इमस्मि परं ब्रह्मति विदित्वा-शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज-सर्वलोकन्यवहारातीतं

इसिछये इसे ऐसा जानकर अहैत-में मनोनिवेश करे अर्थात् अद्वेतवोध-के छिये ही चिन्तन करे। और चस अद्वेतको जानकर अर्थात् 'में ही परत्रहा हूँ' ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, यानी सम्पूर्ण छोकव्यवहारसे शून्य भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात् अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव-कर छोकमें जडवत् आचरण करे।

ि गौ० का०

यनात्मानमहमेवंविध इत्यभि-प्रायः ॥ ३६ ॥

जडवल्लोकमाचरेत्। अप्रख्याप- | तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ' इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता हुआ व्यवहार करे ॥ ३६॥

#### तत्त्वदर्शीका आचरण

चर्यया लोकमाचरे-दित्याह-

लोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण करे ? इसपर कहते हैं—

## निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च। चलाचलिनकेतश्च यतिर्याद्दच्छिको भवेत् ॥३७॥

यतिको स्तुति, नमस्कार और खघाकार (पैत्रकर्म) से रहित हो चल ( शरीर ) और अचल ( आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला होकर योहन्छिक (अनायासळन्य वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला) हो जाना चाहिये॥ ३७॥

स्तुतिनमस्कारादिसर्वकर्म-वर्जितस्त्यक्तसर्वबाह्यैषणः पन्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यभि-प्राय:-''एतं वै तमात्मानं विदित्वा"(बृ०उ० ३ । ५ । १) इत्यादिश्रतेः; "तद्बुद्धयस्त-दात्मानस्तिष्ठास्तत्परायणाः' (गीता ५।१७) इत्यादि-स्मृतेश्र-चलं शरीरं प्रतिक्षण-स्मृतेश्र-चलं शरीरं प्रतिक्षण-मन्यथामावात. अचलमात्म-तत्त्वम्, यदाकदाचिद्धोजना-

स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित तथा बाह्य एषणाओंका त्यागी हो, अर्थात् 'निश्चय इस आत्माको जानकर" इत्यादि श्रुति और ''जिनकी बुद्धि, आत्मा और निष्ठा उसीमें छगी हुई हैं तथा जो चसीके शरणापन हैं" इस स्मृतिके अनुसार परमहंस पारित्राच्य भावको प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको प्राप्त होनेवाला होनेसे 'चल' शरीर को कहते हैं तथा 'अचल' आतम-तस्वका नाम है—इस प्रकार जब तक मोजनादि ज्यवहारके निमित्तरे In Public Domain, Chambal Archives, Etawah दिन्यवहार निमित्तमाकाश्चवद् चलं खरूपमारमतत्त्वमारमनो निकेत-माश्रयमारमस्थिति विस्मृत्याह-मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो निकेतो यस सोऽयमेवं चलाचल-निकेतो विद्वान पुनर्वाह्यविषया-श्रयः; स च याद्यच्छको भवेद् यद्यच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनप्रास-मात्रदेहस्थितिरित्यर्थः ॥ ३७ ॥ स्वस्पभूत आत्मतत्त्वको जो अपना
निकेत यानी आश्रय है चसे अर्थात्
आत्मस्थितिको भूलकर जव 'में हूँ'
इस प्रकार अभिमान करता है,
चस समय 'चल' यानी शरीर ही
जिसका निकेत हैं—इस प्रकार विद्वान्
चलाचलिनकेत होकर अर्थात् फिर
बाह्य विषयोंका आश्रय न करके
याद्दिल्लक हो जाय; तात्पर्य यह कि
अनायास ही प्राप्त हुए कोपीन,
आच्छाद्न और प्रासमात्रसे जिसकी
देहिस्यति हैं—ऐसा हो जाय।।३७१

अविचल तत्त्वनिष्ठाका विधान

# तत्त्वमाच्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥३८॥

[फिर वह बिवेकी पुरुष] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और बाह्यः तत्त्वका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तत्त्वमें ही रमण करनेवाळा-होकर तत्त्वसे च्युत न हो ॥ ३८॥

बाह्यं पृथिच्यादितस्त्रम् आध्या-त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा-दिवत्स्यप्नमायादिवच्च असत् "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" (छा० उ०६।१।४) इत्या-दिश्रतेः। आत्मा स सवाद्या-

पृथ्वी आदि बाह्य तत्त्व और देहादिक्षप आध्यात्मिक तत्त्व 'वाचारम्मणं विकारो नामधेयम्" इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु-सर्पादिके समान पवंस्वप्न या मायाके समान मिथ्या हैं; तथा "वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू हैं" इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर-

**ख्यन्तरो ह्यजोऽपूर्वोऽनन्तरोऽ-**वाद्यः कृत्स्न आकाशवत्सर्वगतः खुस्मोऽचलो निर्गुणो निष्कलो र्शनिष्क्रियः ''तत्सत्यं स आत्मा न्त्रस्वमित'' (छा०उ० ६।८।१६) इति श्रुतेः। इत्येवं तत्त्वं द्वा जन्बीभूतस्तदारामो न वाधरमणो व्यथातस्त्रदर्शी कश्चिचित्रमातम-प्रतिपन्नश्चित्तचलनमतु-चित्रितमात्मानं मन्यमानस्तत्त्वा-च्चिलतं देहादिभूतमात्मानं कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म-जन्वादिदानीमितिः समाहिते बु मनिस कदाचित्तस्वभूतं अस्नातमानं मन्यत इदानीमस्मि त्तस्त्रीभूत इतिः, न तथात्म-विद्ववेत्। आत्मन एकरूपत्वा-न्स्यह्मपप्रच्यवनासम्भवाच्च :सदैव ब्रह्मास्मीत्यच्युतो भवेत्त-च्वात्सदाच्युतात्मतत्त्वदर्शनो अवेदित्यभिप्रायः "शुनि चैत्र अथाके च पण्डिताः समदर्शिन " (गीता ५ । १८) "समं सर्वेषु

भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण-रहित, कार्यरहित, अन्तर्वाह्यशून्य. परिपूर्ण आकाशके समान सर्वगत. सूक्म, अचल, निर्गुण, निष्कल और निकिय है। इस प्रकार तत्त्वका साक्षारकार कर तत्त्वीभूतकौर उमीमें रमण करनेवाडा होकर अर्थान् बाह्य-रत न होकर; जिस पकार मनको ही आत्मा माननेवाळा कोई अनत्त्व-दशीं पुरुष किसी समय चित्तके चक्रळ होनेपर आत्माको भी चलाय-मान मानकर खपनेको तत्त्वसे विचलित और देहादिक्षप अमझकर मानता है कि इस समय में तत्वसे च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय चित्तके समाहित होनेपर अव को तत्त्वीभूत और प्रसन वनमक्र मानता है कि इस समय में नन्त्रस्थ हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताका व हो जाना चाहिये; क्योंकि आत्या वर्दद्रा पकरूप है और इसका वक्त्रसे च्युत होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह सदा ही "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा निश्चयकर तत्त्वसे चात न हो, तात्पर्य यह कि सदा ही अच्युत आत्मद्शी हो. जैसा कि 'कुत्ते और चाण्डाळमें भी विद्वानोंकी समान दृष्टि होती है"त्या" सम्पूर्ण

जां० भा०

१२१

इत्यादिसमृतेः ॥ ३८ ॥

( गीता १३ । २७ ) | भूतों में समान भावसे स्थित" आदि स्मृतियों से प्रमानित होता है।।३८॥

इति श्रीगोविन्द् मगवरपृष्यपाद् शिष्यस्य परमहं सपरित्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः कृती गौडपादीयागमशास्त्रभाष्ये वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् ॥ २॥

बोङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपश्ची-शिवोड देत आत्मेति प्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इति च। तत्र द्वैतामावस्त वैतथ्यप्रकरणेन खप्नमायागन्धव-नगरादि दृष्टान्ते र्देश्यत्वाद्यन्त-वस्वादिहेत्रभिस्तर्केण च पादिता। अद्वैतं किमागममात्रेण प्रतिपत्तव्यमाहो स्वित्तर्केणापीत्यत आह\_शक्यते तर्कणापि ज्ञातुम्: तत्कथमित्यद्वैतप्र करणमारभ्यते उपाखोपासनादि मेदजातं

[ आगमप्रकरणमें ] ओङ्कारका निर्णय करते समय यह बात केवड प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और अद्वैतस्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने-पर द्वेत नहीं रहता। फिर वैवध्य-प्रकरणमें खप्त, माया और गन्धर्व-नगरादिके दृष्टान्तोंसे दृश्यत्व पवं आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओंद्वारा तर्कसे भी द्वेतके समावका प्रतिपादन किया गया। किन्तु वह अद्वैत क्या शास्त्रमात्रसे ही ज्ञातन्य है अथवा तर्कसे भी जाना जा सकता है ? इसपर कहते हैं - तर्कधे भी जाना जा सकता है। सो किस प्रकार ? इबी बातको बतलानेके लिये अद्वैत-प्रकरणका आरम्भ किया जाता है। डपास्य और डपासना आदि सम्पूर्ण भेद मिछ्वा है, केवड आत्मा ही अद्रय क्र्यू केवलक्ष्यात्माद्धयः प्रमार्थं प्रमार्थस्य है-यह बात पिछ्छे इति स्थितमतीते प्रकरणे; यतः- प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि-

#### भेददर्शी कृपण हैं

## उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते । प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥

ह्यासनाका आश्रय छेनेवाला जीव कार्यशहासे ही रहता है [अर्थान हसे ही अपना ह्यास्य मानता है, और समझता है कि ] इत्यित्तिसे पूर्व ही सब अज [अर्थान् अजन्मा ब्रह्मस्तूष ] था। इसिंख्ये वह कुपण (दीन । माना गया है॥ १॥

उपासनाश्रित उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको-Sहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं जाते ब्रह्मणीदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्म शरीरपाताद्र्ध्वं प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्वाजिमदं सर्वमहं च । यदात्मकोऽहं प्रागुत्यचेरिदानीं जातो जाते क्रम्लाण च वर्तमान उपासनया प्रनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव-म्पासनाश्रितो धर्मः येनैवं श्रुद्रबद्धावित्तेनासौ कारणेन क्रपणो दीनोऽल्पकः

'हपासनाभितः'— डपासनाको धपने मोक्षके साधनरूपसे मानने-बाला पुरुष अर्थात् 'में दगसक हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। चसकी चपासना करके इस समय कार्यत्रद्वामें रहता हुआ श्वरीरपावके अनन्तर में अजन्मा वहाको प्राप्त हो जाऊँगा तथा इत्विक पूर्व भी यह सब और मैं अजरूप ही थे। स्त्विसे पूर्व में जैसा था अब इत्पन्न होकर जातनहामें वर्तमान हुआ ष्यन्तमं चपासनाद्वारा में फिर वसी रूपको प्राप्त हो जाऊँगा'-इस प्रकार चरासनाका आश्रय छेनेवाळा सावक जीव क्योंकि क्षुद्रब्रह्मवेत्ता है, इस कारणसे ही यह सर्वदा अजना ब्रह्मका द्र्शन करनेवाळे महात्माओं. द्वारा कुपण-दीन अर्थात् श्लुइ माना जां॰ भा॰

नित्याजनसद्शिमिरित्यमिप्रायः ॥ गया है-यह इसका अभिप्राय है: ''यद्वाचानस्युदितं येन वाग-भ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रपासते" (के०उ० १। ४) इत्यादिश्रुतेस्तलवकाराणाम् ॥१॥ श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥१॥

जैसा कि ''जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बरिक जिखसे वाणी प्रकट होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; जिसकी तू चपासना करता है वहः झहा नहीं है" इत्यादि तछवकार-

#### अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिश्वा

सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मान प्रतिपत्तुमशक्तुवन्नविद्यया दीन-मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रितः सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपनः कुपणो भवति यस्मात्-

बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होतेके कारण अविद्यावश अपनेको दीन माननेवाला पुरुष, क्योंकि में चत्पन्न हुआ हूँ, चत्पन्न हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और एस-की चपासनाका आश्रय हेकर ही ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा' इस प्रकार माननेके कारण दीन है-

अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमजाति समतां गतम्। यथा न जायते किंचिज्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥

इस्रिये अब मैं सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरहित अकुपणभाव (अजन्मा ब्रह्म) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें आ जायगा कि] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥

खतो वक्ष्याम्यकापंण्यमकुपण-भावमजं ब्रह्म । तद्धि कार्पण्या-"यत्रान्योडन्यत्पश्यत्य-न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदर्षं । अन्यको ही जानता है वह अस्प है,वहः

इस्टिये मैं अकार्पण्य अकृपण-भाव अर्थात् अजनमा ब्रह्मका वर्णन करता हूँ । 'जहाँ अन्य अन्यको वेखता है, अन्यको सुनता है और

१२४

माण्डक्योपनिषद

ा गौं का

मत्यमसत्रे (छा०उ० ७। २४। १) "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्''(छा०उ०६।१।४) .इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्विपरीतं स्वाह्याभ्यन्तरमजमकापेण्यं भ्रमा-ःख्यं ब्रह्म । यत्प्राप्याविद्याकृत-सर्वकार्णयनिवृत्तिस्तद्कार्णयं ·बक्ष्यामीत्यर्थः । तद्जाति, अविद्यमाना जाति-समतां गतं सर्वसाम्यं गतस् । कस्मात् १ अवयववैषम्या-आवात्। यद्धि सावयवं वस्तु तद्वयववैषम्यं गच्छज्जायत इत्यु-च्यते । इदं तु निरवयवत्वा-त्समतां गतमिति न कैश्रिद्वयवैः

**स्फुटत्यतोऽजात्यकार्पण्यम्** 

किचिद्रसमिप न

समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते

मरणशीड और असत्है" "विकार वाणीसे आरम्भ होनेबाळा नाममात्र है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार रप्यंक जातनहा तो क्रपणताका ही आश्रय है। इससे विपरीत बाहर-भीतर वर्तमान अजन्मा भूमास्त्रक ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता-की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण-भावसे रहित प्रहाका में वर्णन कहूँगा-यह इसका तात्पर्य है।

वह अजाति अर्थात् जिसकी जाति न हो और समताको प्राप्त अर्थात् खबकी समीनताको प्राप्तहै। ऐसी क्यों है ? क्यों कि इसमें अवयवोंकी विषमताका अभाव है। जो बस्तु सावयब होती है वह अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके कारण 'उत्पन्न होती है' ऐसे कही जाती है। किन्त यह ब्रह्म तो निरवयव होनेके कारण समताको शप्त है, इसिछिये किन्हीं भी अवयवीं-के रूपमें प्रस्कृटित नहीं होता। अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात् अकार्पण्यरूप है। जिस प्रकार कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात् रवजु-सपैके समान आविद्यकहिंसे In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

स्फटित

शां० भा० ]

**बहैतप्रकरण** 

१३५

\*\*\*\*\*\*\*\* मानं येन प्रकारेण न जायते सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं . प्रकारं श्वण्वित्यर्थः ॥ २ ॥

स्त्वन्न नहीं होता-सब अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको अवण करो-यह इसका अभिप्राय है।। २।।

#### जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त

अजाति ब्रह्माकापेण्यं वक्ष्या-। मीति प्रतिज्ञातम् । तत्सिद्धचर्य हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्याह-

में अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण-भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ-ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके छिये हेतु भौर दृष्टान्त भी बत्लाता हूँ - इस अभिप्रायसे कहते हैं-

#### ह्याकाशवजीवैर्घटाकाशैरिवोदितः संघातैर्जातावेतिनिदर्शनम् ॥ ३ ॥ घटादिवच

आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे ख्यन्न हुआ है। तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंवातरूपसे श्री उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्त 鲁 || 3 ||

आत्मा परो हि यस्मादाकाश-वत्प्रक्षमो निश्वयवः सर्वगत आकाशवदुक्तो जीवैः क्षेत्रज्ञैघरा-काशैरिव घटाकाशतुल्य उदित उक्तः एवाकाशसमः पर आत्मा ।

अथ वा घटाकाशैयंथाकाश उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म-

क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत् अर्थात् आकाशके समान स्हम निरवयव और खर्वगत कहा गया है और वही घटाकाशस्ट्रश क्षेत्रज्ञ जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा गया है, इसिंखये वह परमात्मा ही आकाशके समान है।

अथवा यों समझो कि जिस प्रकार घटाकाशोंके रूपमें आकाश उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा

मिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परस्मा-दात्मन उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदान्तेषु सा महाकाशाद्वटाकाशोत्पत्ति-समा न परमार्थंत इत्यभिप्रायः।

तस्मादेवाकाशाद्घटादयः संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश-स्थानीयात्परमातमनः पृथिव्या-दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्र कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पवद्-विकल्पिता जायन्ते। अत उच्यते घटादिवच संघातैरुदित इति। यदा मन्दबुद्धिप्रतिषिपाद्यिषया श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा-दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया-मेतिनदर्शनं दृष्टान्तो यथोदिता-काशवदित्यादिः ॥ ३ ॥

जीवात्मां औं के रूपसे चत्पनन हुआ है। तात्पर्य यह है कि वेदान्तों में जो परमात्माखे जीबात्माओं की उत्पन्ति सुनी जाती है वह महाकाशसे घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है, परमार्थतः नहीं।

इसी आकाशसे जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे रब्जुमें सपंके समान विकल्पित हुए पृथिवी आदि भूतसंघात और कारीर तथा इन्द्रियहूप आध्यात्मिकभाव चत्पन्न होते हैं। इसीसे कहा जाता है-घट।दिके समान देहादिसंचात-रूपसे भी उदित हुआ है। जिस समय मन्द्बुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति-पादन करनेकी इच्छासे अतिने खात्मासे जीवादिकी उत्पत्तिकावर्णन किया है उस समय उनकी उत्पत्ति सानतेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके समान ही निद्र्वन-दृष्टान्त है ॥३॥

जीवके विछीन होनेमें द्यान्त

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। आकारो संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥

घटादिके छीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें छीत हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विछीन हो जाते हैं।। ४।।

यथा घटा बुत्पत्त्या घटाकाशा-बुत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये घटाकाशादिप्रलयस्तद्वद्देहादि-संघातोत्पत्त्या जीवोत्पत्तिस्त-त्प्रलये च जीवानामिहात्मनि प्रलयो न स्तत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ जिस प्रकार घरादिकी उत्पत्तिसे घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है झौर सिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा-काशादिका नाश होता है ससी प्रकार देहादि\* संघातकी उत्पत्तिसे जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका स्थ होनेपर जीवोंका इस आत्मामें स्थ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वतः सनका स्थ नहीं होता ।। ४।।

#### आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त

सर्वदेहेष्वात्मकत्व एकसि-ञ्जननमरणसुखादिमस्यात्मनि सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल-साङ्कर्यं च स्यादिति य आहुर्द्वेति-जस्तान्प्रतीदग्रुच्यते- सम्पूर्ण देहों में एक ही आत्मा होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण और सुख-दुःखादिमान होनेपर सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा कर्म और फडकी संकरता हो जायगी [ अर्थात् कर्म किसीका होगा और उसका फड कोई और ही मोगेगा ] इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है—

## यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वजीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥

जिस प्रकार एक घटाकाशके घूछि और घुएँ आदिसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुस्तादि धर्मोंसे छिप्त नहीं होते [ अर्थात् एक जीवके सुस्तादिमान् होनेपर सब जीव सुस्तादिमान् नहीं हो जाते ] । ५॥

\* यहाँ 'देह' शब्दसे लिझ-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश लिझ-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं। MARCON CONTRACTOR DE LA यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमा-दिभियुते संयुक्ते न सर्वे घटा-काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः संयुज्यन्ते तद्वजीवाः सुखादिभिः। नन्वेक एवात्मा ? बाढम्; नजु न श्रुतं त्वया-काश्वत्सर्वं संघातेष्वेक एवात्मेति ? यद्येक एवात्मा तर्हि सर्वत्र मुखी दुःखी च सात्। न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति । न हि सांख्य आत्मनः सुखदुःखादिमन्त्रिम-आत्मैकत्वे सांख्याक्षेप-च्छति बुद्धिसमनाया-निवृत्तिः भ्युपगमात्सुखदुःखा-

त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति। मेदामावे प्रधानस्य पाराध्यी-जुपपत्तिरिति चेत्, नः प्रधान-कृतस्यार्थस्यात्मन्यसमवायात् । यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो वार्थः पुरुषेषु भेदेन समवति ततः प्रधानसः पारार्थ्यमात्मैकत्वे

दीनाम् । न चोपलव्यिसहपसा-

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूळि और घुएँसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाशादि उस घू छि और धुएँसे संयुक्त नहीं होते रखी प्रकार जीव भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते।

पूर्व०-आत्मा तो एक ही है न ? सिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह नहीं सना कि सम्पूर्ण संघातों में आकाशके समान व्याप्त एक ही खात्या है ?

पूर्व०-यदि आत्मा एक ही है तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा।

सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह आपित सम्भव नहीं है। सांख्य आत्माका सुख-दुःखा द्मित्व खीकार नहीं करता,क्योंकि सुख-दुःखादि तो बुद्धिसमवेत साने गये हैं तथा इसके सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद्-करपनासें कोई प्रमाण भी नहीं है।

यदि कही कि भेद न होनेपर तो प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्थ-का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। यदि प्रधानकर्तृक घन्ध या सोक्ष पुरुषोंमें पृथक्-पृथक् इपसे समवेत होते तो आत्माका एकत्व माननेमें नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषमेद-कल्पना। न च सांख्यैर्वन्धा मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतां इस्युप-निर्विशेषाश्च चेतन-गम्यते । मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते। अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तु पुरुष भेद प्रयुक्त मिति अतः प्रस्पभेदकल्पनायां न प्रधानस्य पाराध्यं हेतः।

न चान्यतपुरुषभेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति सांख्यानास । परसत्तामात्रमेव वैतन्निमित्ती-कृत्य ख्यं वध्यते म्रच्यते च प्रधानम् । परश्रोपलब्धिमात्र-सत्ताखरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतुन कंनचिद्रिशेषेणेति केवलमूहतयैव वेदार्थपरि-प्रमिदकल्पना त्यागश्च ।

ये त्वाहुर्वेशेषिकादय इच्छादय वैशेषिकमत-आत्मसमवायिन इतिः समीक्षा तद्प्यसत् । स्मृति-हेतूनां संस्काराणाम-

भधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो बकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी करपना करनी ठीक थी। किन्तु सांख्यवादी वो बन्ध या मोक्षको पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; दे तो आत्माओंको निविशेष और चेतनमात्र ही मानते हैं। प्रधानकी परार्थता तो केवल पुरुष-की सत्तामात्रमें ही सिद्ध है, पुरुषों-के भैद्के कारण नहीं। इसिछिये पुरुषोंकी भेद्कल्पनामें प्रधानकी परार्थता जारण नहीं है।

इसके सिवा सांख्यवाद्योंके पास पुरुषोंका भेद माननेम जीर कोई प्रमाण नहीं है। पर-(आरमा) की सत्तामात्रको ही निमित्त बनाकर प्रधान खयं बन्ध और मोक्षको प्राप्त होता है और वह पर केवल उपलिध्यमात्र सत्ता-स्वरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेता है, किसी विशेषताके कारण नहीं ॥ अतः केवल मृद्ताखे ही पुरुषोंकी भेदकरवना और वेदार्थका परित्याग किया जाता है।

इसके सिवा वैशेषिकादि मताव-उन्वी जो कहते हैं कि इच्छा आहि आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके संस्कारोंका प्रदेशहीनः हेतुभूत

अहेश्वत्यात्मन्यसमवायात्

आत्मनः संयोगाच स्मृत्युत्पत्तेः

व्यतिनियमाञ्जपितः । युगपद्वा

सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गः ।

न च भिन्नजातीयानां स्पर्धा-**दिहीनाना**मात्मनां जन आदिमि-सन आदिभिः संबन्धो रात्मसंयोगा-युक्तः। न च द्रव्या-वपपत्तिः द्रपादयो गुणाः कर्म-सामान्यविशेषसम्बाया वा भिन्नाः सन्ति परेषास् ।

( तिरवयव ) आत्मासे समबाय-सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि आत्मा और मनके संयोगसे स्मृति-की बत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका कोई नियम ही सम्भव नहीं है अथवा एक खाथ ही स्मृतियोंकी उत्पत्तिका स्परियत हो जायगा । क्ष

इसके विवा स्वजीदिसे रहित भिन्न जातीय जारमा जोंका मन आदि-के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी नहीं है तथा दूखरोंके महमें द्रव्यसे हप आदि इसके गुण एवं कमें: साधान्य, विशेष और समवाय भिन्न यदि भी नहीं हैं। चिद दूसरों के अवमें

 उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके चमय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और अनका संयोगं तो अनुमवकालमें मो है ही। इसके सिवा असमवायी कारणकी दुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्घोध न होनेके कारण एक साथ स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका उद्बोध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं - इस विषयमें उनका एक मत नहीं है। इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती ।

† वैशेषिक मतमं साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समनाय-ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ गुण एवं किया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें । गुण-रूप, रस एवं गन्य आदिकी कहते हैं। कर्म-गमनादि क्रिया। सामान्य-जाति, मनुभ्यत्व, पशुत्वादि। विशेष-परमाणुओंका परस्पर मेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न अकारके परमाणुओं से विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है। समवाय-एक अकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया व्यादिका द्रव्यके साथ है. ।

MXXXXXXXXXXXXXXXXX ह्यसन्तिभना एव द्रव्यात्स्यु-रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सित द्रव्येण तेपां सम्बन्धानुपपत्तिः। अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्. इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य बात्मनो नित्यस पूर्वसिद्धत्वा-कायुतसिद्धत्वोपपत्तिः।भात्मना-युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म-गतमहत्त्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः । स चानिष्टः। आत्मनोडनिर्मोक्ष-प्रसङ्गात्।

समवायस च द्रव्याद्न्यत्वे सित द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं यथा द्रव्यगुणयोः। समनायो नित्यसम्बन्ध एवेति न वाक्यमिति चैत्तथा च समवायसम्बन्धवतां

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मा-से अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि अयुत्तसिद्ध' पद्।थीं-का समयाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध वहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; अ क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोंसे नित्य आत्मा पूर्व-सिद्ध होनेके कारण उनका परस्पर अयुत्विद्धत्व सम्भव नहीं है। यदि इच्छा आदि आत्माके साथ अयुत-सिद्ध हों तो आत्मगत महत्त्वके समान उनकी भी नित्यताका प्रसंक डपस्थिस हो जायगा। और यह वात इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग आ जाता है।

यदि खमवाय द्रव्यसे भिन्न है तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि द्रव्य और गुणका है। और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध ही है, इसक्रिये उसके साथ कोई

१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों।

<sup>\*</sup> अयुनिषद्धत्वमें चार पक्ष हैं—१ अभिन कालमें होना, २ अभिन्न देशमें होना, ३ अभिन्नस्वमाववाले होना, ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले होना । उनमें हे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं—

[गी० का०

नित्यसम्बन्धप्रसङ्गात्पृथक्तवा- सम्बन्ध बतलानेकी आवश्यकता

जुपपत्तिः । अत्यन्तपृथकत्वे च द्रव्यादीनां स्पर्शवदस्पर्शद्रव्य-योरिव षष्टचर्थाज्ञपपत्तिः ।

इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवस्वे चात्मनोऽनित्यत्व-आत्मनो व्यावहारिक- प्रसङ्गः । देहफलादि-बन्धमोक्षा- वत्सावयवत्वं विक्रि-द्युपपादनम् यावस्यं च दिवदेवेति दोषावपरिहायौ त्वाकाशस्याविद्याध्यारो-पितरजोधूममलवत्वादिदोषवन्वं तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितवुद्धचा-**धुपाधिकृत्मुखदुःखादिदो्षवन्वे** बन्धमोक्षादयो च्यावहारिका न विरुष्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या-कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था-नस्युपगमाच । तस्मादात्मभेद-

सम्बन्ध बत्वानेकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी अवस्थामें सम-वाय सम्बन्धवाळींका नित्यसम्बन्ध होनेके कारण धनकी पृथक्ता सम्भव नहीं है। जौर यदि द्रव्या-दिको परस्पर अत्यन्त अन्न माना जाय तो जिस प्रकार स्पर्शवान् और स्पर्शहीन द्रव्योंमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार चसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। यदि आत्माको इच्छादि स्त्पत्ति-विनाशशील गुणोंबाला माना जाय तो उसकी अनित्यताका उपस्थित हो जायगा । तथा उसके देह और फंछादिके समान सावयवत्व एवं देहादिके खमान ही विक्रियावरव -ये दो दोष श्री अपरिहार्य ही होंगे। जिस प्रकार कि आकाशका अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियों-के कारण ही घूछि, घूम और महसे युक्त होना है उसी मकार आत्माका भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि

हपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे

युक्त होनेपर, न्यावहारिक बन्ध,

मोक्ष आदि होतेमें कोई विरोध

नहीं है; क्योंकि सभी वादियोंने

व्यवहारको अविद्याकृत साना है,

परमार्थरूप नहीं माना

शां० भा० र

१३३

वृथैव परिकल्पना ताकिंकैः क्रियत इति ॥ ५ ॥

वार्किकछोग जीवोंके भेद्की कल्पना वृथा ही करते हैं ॥ ५॥



#### व्यावहारिक जीवभेद

कथं पुनरात्म मेदनिमित्त इव। व्यवहार एकस्मिनात्मन्यविद्या-कुत उपपद्यत इति, उच्यते —

किन्तु एक ही आत्मामें,आत्माओं-के भेदके कारण होनेवाछेके समान, अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार सम्भव है ? इसपर कहते हैं—

## रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै। आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः॥ ६॥

[ घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाळे ] भिन्न-भिन्न आकाशों-के रूप, कार्य और बामोंमें वो भेद हैं, परन्तु आकाशमें वो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये।। ६।।

यथेहाकाश एकस्मिन्घटकर-कापवरकाद्याकाशानामल्पत्वम-हत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा कार्येष्ठदकाहरणधारणशयनादि-समाख्याश्च घटाकाशकरकाकाश इत्याद्यास्तत्कृताश्रमिना दश्यन्ते । तत्र वै व्यवहारविषय इत्यर्थः। सर्वोऽयमाकाशे रूपादि-भेदकतो व्यवहारो न परमार्थ एव । परमार्थतस्त्वाकाश्च न मेदोऽस्ति। न चाकाशमेद-विमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण

जिस प्रकार इस एक ही आकाशमें घट, कमण्डल और मठादि आकाशोंकेअरुपत्व-महत्त्वादिह्वपोंमें भेद है, तथा जहाँ तहीँ व्यवहारमें चनके किये हुए जल लाना, जल घारण करना और शयन करना आदि कार्य एवं घटाकाश, करकाकाश छादि नाम भिन्न-भिन्न रेखे जाते हैं। किन्त आकाशमें रूपादिके कारण होनेबाङा यह सघ व्यवहार पार-मार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः वो आकाशका कोई भेद नहीं है। अन्य उपाधिकत निमित्तके खिवा वस्तुतः आकाशके भेदके कारण होनेवाडा द्वहोपाधिमेदकृतेषु जीवेषु घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु नि-वुद्धिमद्भिनिणयो ह्रपणात्कृतो निश्रय इत्यर्थः ॥ ६ ॥

परोपाधिकृतं द्वारम् । यथैतत्त- | कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा कि यह [आकाशका भेद ] है उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेद्खे किये द्वप घटाका शस्थानीय जीवोंग्रे भेदका निरूपण किया जानेके कारण बुद्धिमानोंने [ इस भेद्का अपार-मार्थिकत्व निश्चय किया है-यह इसका तात्पर्य है ॥ ६ ॥

जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है

परमाथंकृत एव घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद-व्यवहार इति ? नैतद् स्ति, यस्मात्

किन्त घटाकाशादिमें जो रूप और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है ? ि ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं- | यह बात नहीं है, क्योंकि -

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा। नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥

. जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है।। ७।।

'परमार्थाकाशस घटाकाशो न विकारः; यथा सुवर्णस र्रुचकादियंथा वापां फेनबुद्-बुद्दिमादिः; नाप्यवयवो यथा शाखादिः न तथा आकाशस घटाकाशो विकारा-वयवी यथा तथा नैवात्मनः

परमार्थाकाशका घटाकाश न तोः विकार है, जैसे कि सुवर्णके रुचकादि-आभूषण तथा जढके फेन, बुद्बुद् और हिम आदि हैं, और न जैसे शासादि वृक्षके अवग्व हैं इसे प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश विकार या अवयव नहीं है उसी परस परमार्थसतो महाकाशस्था-नीयस घटाकाशस्थानीयो जीवः सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन विकारो नाप्यवयवः। अत आंत्मभेदकृतो व्यवहारो मृषै-वेत्यर्थः ॥ ७ ॥

प्रकार, अर्थात् चपर्युक्त दृष्टान्तानुसार ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्ता परमात्माङा घटाकाशस्थानीय जीव, किसी अवस्थामें विकार या अवयद नहीं है। अतः तात्पर्य यह है कि जात्मभेद ज्ञित व्यवहार मिथ्या ही है।।७॥

#### आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है

्यसाद्या घटाकाशादिभेद-बुद्धिनिवन्धनो रूपकार्यादि मेद-व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद-कृतो जन्ममरणादिच्यवहारः। तस्मात्तरकृतमेव वलेशकर्मफलमल-वत्त्वसात्मनो परमार्थत इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा-द्यिषनाह--

क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि भेद्बंद्धिके कारण इसका रूप एवं कार्य आदि भेदन्यवहार है ससी प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण ही जन्म-मरण आदि ज्यवहार है: इयलिये उसका किया हुआ ही आत्माका क्लेश.कर्मफल और मलसे युक्त होना है, परमार्थतः नहीं-इसी बावको दृष्टान्तसे प्रतिपादक करनेकी हच्छासे कहते हैं-

## यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः। तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार मूर्ल होगोंको [ धूहि आदि ] सहके कारण आकाश मंखिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा औ [राग-द्वेषादि ] मळखे मिलन हो जाता है ॥ ८ ॥

यथा भवति लोके वालानास-विवेकिनां गगनमाकाशं घन-रजोधूमादिमलैमीलनं मंलवन

छोक्में जिस प्रकार बाल अर्थात् अविवेकी प्रवोंकी दृष्टिमें आकास मेघ, घृ छ छीर घुआँ आदि प्रछोंके | अप्रत्य स्वयं विषय स्वयं विषयं विषय स्वयं विषयं स्वयं विषय स्वयं विषयं स्वयं विषयं स्वयं विषयं स्वयं स्वयं विषयं स्वयं विषयं स्वयं विषयं स्वयं स्वय

नह्यूषरदेशस्तृह्यस्त्राण्यध्यारो-पितो दक्रफेनतरङ्गादिमांस्तथ। नात्माञ्ज्यारोपितकलेशादिमलैर्म-िक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ कारण मिलन-मरुयुक्त हो जाता है, किन्तु आकाशके यथार्थ स्वरूपको जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता; उसी प्रकार अनुद्ध-प्रत्य-गात्मांके विवेकसे रहित पुरुषोंकी दृष्टिमें,जो प्रत्यक् और सबका साक्षी है वह परात्मा भी क्लेश, कर्म और फलरूप मलोंसे मिलन हो जाता है; किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ऊसरदेश तृषित प्राणीके जारोपित किये हुए जलके फेन और नरङ्गादि-थे युक्त नहीं होता उसी प्रकार आर्मा भी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित क्लेशादि मलों से मिलन नहीं होता ॥ ८॥

युनरप्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयान | फिर भी पूर्वाक्त अर्थका ही

मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरिप । स्थितौ सर्वशरोरेषु आकाशेनाविळचणः ॥ ९ ॥

यह सात्मा सम्पूर्ण शरीरों मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन और स्थित रहनेमें भी आकाशवं अविलक्षण है। [अर्थात् इन सब व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके ममान विविधार और विसु है ]।। ९।।

घटाकाशजन्मनाश्चगमता-गमनस्थितिवत्सर्वशरीरेष्त्रात्मनो घटाकाशके जन्म, नाश. गमन, आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिकी হ্যাত মাত ]

**बहुतप्रकरण** 

130

जन्ममरणादिराकाश्चेनाविरुक्षणः श्रस्येतच्य इत्यर्थः ॥ ९॥ आकाशसे अविख्यण (मेद्रहित) ही अनुभव करना चाहिये—यह इसका अभिप्राय है॥ १॥

## संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः । आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिहि विद्यते ॥१०॥

देहादि समस्त संघात स्वप्तके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु नहीं है।। १०॥

घटादिस्थानीयास्तु देहादिसंघाताःस्वमदृश्यदेहादिन-मायाविकृतदेहादिनचात्ममायाविसर्जिताः; आत्मनो नायानिद्या
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः
सन्तीत्यर्थः। यद्याधिश्यमधिकभावस्तियंग्देहाद्यपेक्षया देवादिकार्यकरणसंघातानां यदि वा
सर्वेषां समतेन नेषाग्रुपपत्तिः
सम्यवः सद्भावप्रतिपादको
हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यस्मात्तस्मादनिद्याकृता एव न परमार्थतः
सन्तीत्यर्थः॥ १०॥

घटादिस्थानीय देहादिसंघात खप्तमें दीखनेवाछे देहादिके समान तथा मायावीके रचे हुए देहादिके सहश आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आत्माकी माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं। यदि तियेगादि देहोंकी अपेक्षा देवता आदिके छरीर और इन्द्रियोंकी अधिकता-चत्कृष्टता है अथवा यदि [ तस्वहिष्टेसे ] सबकी समानता ही है तो भी, क्योंकि सनके सद्भावका प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसिछेये वे सविद्याफुत ही हैं, परमार्थतः नहीं हैं-ऐसा इसका तात्पर्य है।। १०॥

उत्पत्त्यादिवर्जितस्याद्वयस्यात्म-

ब्ह्याचि आदिसे रहित अद्वितीय आत्मतत्त्वका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदर्शित तत्त्वस्य श्रुतिप्रयाणकत्वप्रदर्शनार्थं करनेके छिये [डपनिषद्के] वाश्योः वाक्यान्युपन्यस्यन्ते-

का चरलेख किया जाता है-

## रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । तेषामात्मा परो जीवः खंयथा संप्रकाशितः ॥११॥

तैतिरीय श्रुतिमें जिन रसादि [अन्नमयोदि ] कोशोंकी व्याख्या की गयी है, आकाश्चल परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित किया गयां है ॥ ११ ॥

रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय इत्येवमादयः कोशा इव कोशा **अ**खादेरिवोत्तरोत्तरखापेक्षया बहिर्मावात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टमाख्यातास्तै तिरीयके तैतिरीयक शाखोपनिषद्व स्थातेषां कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा-खीवः ।

कोऽसावित्याह-पर एवात्मा यः पूर्वभ् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ज्ञहा'' (तै०उ० २। १) इति प्रकृतः। यस्मादात्मनः खप्नमायादिवदा-काशादिक्रमेण रसादयः कोश-

तैचिरीयक्रमें अर्थात् तैचिरीयक-शाखोपनिषद्वक्षीमें जिन रसादि-अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना की गथी है और जो उत्तरोत्तरकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व विद्वास्थित होनेके कारण खड्गके कोशके समान कोश कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, जिस अन्तरतम आत्माके कारण पाँचों कोश आत्मबान हैं वही सबके जीवनका निधित्त होनेके कारण 'जीव' कहळाता है।

वह कौन है ? इसपर कहते हैं -वह परमात्मा ही है, जिसका पहले "सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रहा" इत्यादि वाक्योंमें प्रसङ्ग है और जिस जात्मासे खप्न और माया आदिके समान आकाशादि क्रमने कोशहर संघात आत्माकी माया ही रवे

लक्षणाः संघाता आत्ममाया-विसर्जिता इत्युक्तम् । स आत्मा-स्माभियंथा खं तथेति संप्रकाशितः ''आत्मा ह्याकाश्चवत्'' (अद्वैत ० ३) इत्यादि क्लोकैः। न तार्किक-परिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि-्रमाणग्रम्य इत्यभित्रायः ॥११॥

गये हैं-ऐसा कहा गया है। उस आत्माको इसने 'आत्मा खाकाशः वत्" इत्यादि श्लोकों में, जैया आकाश है चछीके समान प्रकाशित किया है। तात्पर्य यह है कि वह ताकि हों-के करवना किये हुए आत्माके समान मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला नहीं है।। ११॥

## द्व योर्द्ध योर्म धुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्। पृथिव्यामुदरे चैव यथाकादाः प्रकाशितः ॥ १२ ॥

छोकमें जिस प्रकार पृथिवी और उद्रमें एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार [ बृहद्।रण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म और अधिदैवत-इन दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है। १३०।।

কি चाधिदैवमध्यातमं च तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषः पृथि-व्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर सर्वमिति न्रह्म इयोईयोराद्वेतक्षयात्परं प्रकाशितम् । क्वेत्याह - ब्रह्म-विद्याख्यं मध्वमृतममृतत्वं मोद-नहैतत्वादिज्ञायते यस्मिनिति मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं तस्मिनि-

तथा अधिदेव और अध्यात्म-भेदसे जो तेजोमय और असृतमय पुरुष पृथिवीके भीतर है और जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है-इस प्रकार हैतका अय होनेपर्यन्त दोनों स्थानोंमें परब्रह्म हा ही प्रति-पादन किया गया है। कहाँ किया गया है ? सो बतलाते हैं-जिसमें ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी असृतका ज्ञान है-आनन्दका हेत होनेके कारण उसका अमृतत्व है उस मध्ज्ञान यानी मध्त्राद्यणमें चिसका प्रहिपादन किया गया है ]। किसके समान प्रतिपादन किया है ?

त्सर्थः। किमिवेत्याह—पृथिव्या-मुद्रे चैव यथैक आकाशोऽनुमा-नेन प्रकाशितो लोके तद्ददि-त्यर्थः ॥ १२ ॥

THE REAL PROPERTY OF THE PROPE इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार छोक्स अनुमानसे पृथिबी और उद्रमें एक ही आकाश प्रकाशित होता है. च्यी तरह [ इनकी एकता समझो] यह इसका अभिप्राय है ॥ १२॥

आत्मैकत्व ही समीचीन है

## जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । नानात्वं निन्द्यते यच तदेवं हि समञ्जसस् ॥ १३॥

क्योंकि जीव और आत्माके अभेदक्रवसे एकत्वकी प्रशंधा की गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है। इसिखये वही [ यानी जनकी एकता ही 1 ठीक है।। १३।।

यद्यक्तितः श्रुतितश्र निर्धारितं जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा--त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्ति स्त्यते शास्त्रेण च्यासादिभिश्च। यच सर्वप्राणिमाधारणं खामाविकं शास्त्रबहिष्कृतैः कुतार्किकैर्विरचितं नानात्वदर्शनं निन्धते "न तु -तद्द्रितीयमस्ति" ( ष्टु० उ० ४। ३। २३) "द्वितीयाद्वै सयं भवति? ( बृ० उ० १।४।२) "उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य मयं मवति" (तै० उ० २। ७ । १) ''इदं सर्वं यद्यमात्मा'' (इ॰ उ॰ २।४।६,४।५।७) अमृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह

क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे निश्चय किये हुए जीव और परसात्मा-के एकत्वकी शास्त्र और व्यासादि मुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी स्त्रति की है और ज्ञास्त्रवाह्य क्रतार्किकोंद्वारा करिपत सर्वप्राणि-साधारण साभाविक नानाःखद्र्शनकी ''इससे अतिरिक्त दसरा कोई नहीं है" "दूसरेके निखय भय होता है" "जो योड़ा-सा भी भेद करता है, **ब्खे भय प्राप्त होता है**" जो कुछ है सब आत्मा है" "जो यहाँ नानावत् देखता है वह मृत्युक्षे मृत्युको प्राप्त होता है" इयादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं नानेव पश्यति" (क० उ० २ १। १०) इत्यादिवाक्यैश्रां-न्यश्च ब्रह्मविद्धिः । यच्चैतत्तदेवं हि समञ्जसमृज्ववबोधं न्याय्य-मित्यथः। यास्तु तार्किकप्रि-कल्पिताः क्रुष्टप्रयस्ता अनुज्ञ्यो-निरूपमाणा न घटनां प्राश्चन्ती-त्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

द्वारा निन्दा की गयी है। यह जो [ चतलाया गया ] है वह इसी वकार समञ्जय—सन्त बोधगम्य अर्थात् न्याययुक्त है। तथा ताकिकों-की करपना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं के सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके अनुरूप नहीं ठहरती ॥ १३॥

श्रुत्युक्त जीवन-ब्रह्मभेद गौण है जीवात्मनोः पृथक्तवं यत्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितस्। भविष्यद्वृत्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥१४॥

पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्यों द्वारा को खीव **खौर परमात्माका पृथक्त्व वत्रलाया है वह भविष्यद्**-वृत्तिले गौज है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है।। १४॥

ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः

पृथक्तवं यत्प्रागुत्पत्तेकृत्पत्त्यर्थोप-निषद्राक्येभ्यः पूर्व प्रकीर्तितं कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत इदंकामोऽदःकाम इतिः "स दाधार पृथिवीं घास" (ऋ०सं०१०।१२१।१) इत्यादि-मन्त्रवर्णैः तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्ड-

शंका-जब श्रुतिने भी पहले-कर्मकाण्डमं चत्पत्ति-प्रतिपाद्क धप-निषद्-वाक्योंद्वारा 'इदंकासः' अदः-कासः' आद् प्रकारसे [कर्मकाण्डमें भिन्न-भिन्नकामनाओं वाले कर्मा विकारी पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं-के भेदसे जीव और परमात्माका भेद प्रतिपाद्न किया है तथा परमात्माका "इसते पृथिवी और घुलोकको घारण किया" इत्यादि सन्त्रवणींसे पृथक् ही निर्देश किया है, तब इस प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके. षाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ-स्यैवै हत्वस्य सामजसमन्धार्यत इति ?

अत्रोच्यते-"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (तै० उ० ६। १)''यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः" ्(इ० उ० २।१।२०) ''तस्माद्वा . एतसादात्मन आकाशः संभूतः" (तै० उ० २ । १ । २) तदेखतं" (छा० उ० ६। २। ३) "तत्तेजोडस्जत" ( छा० ६।२।३) इत्याद्युत्पन्यर्थोपनि-पद्माक्वेभ्यः प्राकृष्यकृत्वं कर्मकाण्डे प्रकीर्तितं यत्तव परमाथम् । कि वर्हि ? गौणं यहाकाश्वयटा-काशादिमेदवत् । यथौदनं पचतीति भविष्यद्वृत्त्या यद्वत्। न हि मेदवाक्यानां कदाचिदपि ः ग्रुख्यभेदार्थत्वग्रुपपचते । स्वामा-विकाविद्यावत्प्राणिसेइदृष्ट्यनुवा-दित्वादात्मभेदवाक्यानाम्। , इह चोपनिषत्स्त्यत्तिप्रलयादि-्वाक्यैजीवपरमात्मनोरेकत्वमेव

\*\*\*\*\*\*\*
वाक्योंमें विशेष चपस्थित होनेपर्
केवळ ज्ञानकाण्डोक्त एकतत्व का ही
सामझत्य (यथार्थत्व) किस प्रकार
निश्चय किया जा सकता है ?

समाधात-इस विषयमें हमारा कथत है कि ' जहाँ से ये खब मूत उत्पन्न होते हैं" "बिस अग्निसे नन्ही-नन्ही चिनगारियाँ िनिकल्वी हैं।"" इसी इस आत्मा-से आकाश क्यन हुआ" ''इसने ईक्षण किया" "इसने ते अको रचा" इरपादि उत्पच्चर्यक उपनिषद् वाक्यों-से पहले कर्मकाण्डमें जो पृथक्तका प्रतिपादन किया गया है परमार्थतः नहीं है। तो कैसा है? वह यहाकाम और घटाकामादिके भेदके समान गौण है और जिस प्रकार अविष्यदृष्ट ष्टिसे 'आत पकाता है'क ऐबा कहा जाता है उसीके समान है। आत्मा-भेदवाक्योंका सुख्य भेद्विवाद्कत्व सभी सम्भव नहीं है, क्योंकि भेद्वाक्य तो अज्ञानी पुरुषोंकी खामाविकी भेद्दष्टिका ही अनुवाद करनेवा है हैं।

यहाँ उपनिषदों में वो "तू वह है" "यह अन्य है और मैं अन्य

भात' उबले हुए चावलोंको कहते हैं, जो चावल पकाये जाते हैं उनकी संज्ञा 'भात' नहीं है। अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये 'भात' शब्दका प्रयोग हुआ है वह मिविष्यद्दष्टिसे है।

प्रतिपिपाद यिपितम् "तत्त्वमित" (छा० उ० ६। ८-१६) "सन्यो इसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्" (बृ० ड० १। ४।१०) इत्यादिभिः। अत उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिविवादयिवितं भविष्यंतीति साविनीसेकवृत्ति-माश्रित्य लोके मेददृष्ट्यनुवादो गौण एवेत्यमिप्रायः।

अथ वा ''तदेश्वत'' ( छा० उ०६। २।३) "तत्तेजो-**ऽसृजत'' (छा० उ० ६।२।३)** इत्याद्युत्पत्तेः प्राक् ''एकमेवा-'द्वितीयस्'' (छा०उ० ६। २।२) इत्येकत्वं प्रकीर्तितस् । तदेव च "तत्सत्यं स आत्मा यन्त्रमसि" (छा०उ० ६।८-१६) इत्येकत्वं भविष्यतीति तां भविष्यद्वतिम-पेक्ष यजीवात्मनौः पृथक्त्वं यत्र कचिद्राक्ये गम्यमानं तद्रौणम्, यथौदनं पचतीति तद्वत् ॥१४॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हूँ [ऐखा जो बानता है] वह नहीं जानता" हत्यादि श्रतियाके खनुसार उत्पत्ति-प्रत्यादि-बोबक वाक्योंसे श्री जीव और परमात्मा-का एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट है। अतः उपनिषद्विं श्रुतिको एकत्व ही श्रतिपाद्न करना इष्ट होगा-इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रव काके डोकमें भेदद्दष्टिका धनुवाद गीण ही है-यह इसका समिशय है। अथवा "वसने ईक्षण किया" "धलने तेशको रचा" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व ''एक-सेवाद्वितीयम्" इत्यादि प्रकारसे एकत्वका निरूपण किया है वह "वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है" इस प्रकार आगे एकत्व हो जायगा इस अविष्यद्वृत्तिसे अहाँ कहीं किसी वास्यमें जीव और खात्माका प्रथक्त जाना गया है उखी प्रकार-गीण है, जैसे कि भात पकावा है' इस बाक्यमें [ 'भात' शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥

द्यान्तयुक्त चत्पित्त-भृतिकी व्यवस्था

चतु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सर्व- | यदि कहो कि वस्पत्ति से पूर्व तो

सब् अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय मैकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्ते इं तथापि इसके पीछे ता सब

बातिमदं सर्वं जीवाश्र भिन्ना इति, मैवम्; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति-श्रतीनाम् । पूर्वमपि वरिहत एवायं दोषः स्वप्नवदात्ममाया-विसर्जिताः संघाता घटाकाशो-त्पत्तिमेदादिवज्जीवानाम्रत्पत्ति-मेदादिरिति। इत एवोत्पत्ति-मेदादिश्रुतिस्य आकुष्य पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपि-पाद यिषयोपत्यासः-

उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्पत्तिसूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं। 'देहादिसंघात खप्नके आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत कियेहुए हैं' तथा 'घटाकाशकी हत्पत्तिसे होनेवाले भेदके समान जीवोंकी उत्पत्तिके भेद हैं' इन वाक्योंद्वारा पहले भी इस दोषका परिहार किया ही जा चुका है। इसी छिये पूर्वोक्त इत्पत्तिभेदादिसूचक श्रुतियों छ इन-का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मैक्यपर्व प्रतिपाद्न करनेकी इच्छासे खपन्यास किया जाता है--

मुल्लोहिवस्फुलिङ्गाचैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा। उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंवन ॥१५॥

[ चपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, छोहखण्ड और विरकुळिङ्गादि दृष्टान्तों-द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मैक्य्यों ] बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है।। १५॥

मुख्लोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्तो-पन्यासैः सृष्टिर्या चोदिता प्रकाशितान्यथान्यथा च स सर्वः

मृत्तिका, होहविण्ड और विस्फु खिङ्गादिके दृष्टान्तोंका चपन्यास करके जो भिन्त-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको प्रकाशित अर्थात् कृत्पित किया गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार

\*\*\*\*\* सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्व-बुद्ध चवतारायोपायोऽस्माकम् यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर-पाप्सवेधाद्याख्यायिका कल्पिता प्राणवैशिष्ट्यबोधावताराय । तद्प्यसिद्धमिति चेत्। नः शास्त्राभेदेष्वन्यथान्यथा च प्राणादिसंवादश्रवणात् यदि हि संवादः परमार्थ एवा भूदेक रूप एव सवादः सर्वज्ञाखास्त्रश्रोव्यत विरुद्धानेकप्रकारेण साओव्यत ।

हमें जीव और परमात्माका एकत्व निश्चय कर नेवाली बुद्धि प्राप्त कराने-के ढिये हैं, जिस प्रकार कि प्राण-संवादमें प्राणकी चरकुष्टताका बोध करानेके छिये वागादि इन्द्रियोंके असुरोंद्वारा पापसे विद्व हो जानेकी आख्यायिका # कल्पना की गयी है।

पूर्व० - परन्तु यह बात भी तोः सिद्ध नहीं हो सकती। †

सिद्धान्ती -नहीं; भिन्न-भिन्न शाखाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्राण-संबाद सुना जानेके कारण। उसका यही तात्वर्थ होना चाहिये । 1 यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो सम्पूर्ण शाखाओं में एक ही संवाद सुना जोता, परस्पर विरुद्ध

 छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका इस प्रकार आयी है—एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया । यहाँ असुरसे मनकी राजसन्नित और देवतासे सारिवकन्नित समझनी चाहिये। इन दोनी वृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिर प्रविद्ध है। देवताओंने असुरोंको चद्गीयविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक् आदि प्रत्येक इन्द्रियको एक एक करके उद्गीय-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय स्वार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभृत हो गयी । अन्तमें मुख्य प्राणको नियुक्त किया गया । वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा, अतः असुरगण उसका कुछ भी न विगाड़ सेके और देवताओंको विजय प्राप्त हुई।

† अर्थात् उन आख्यायिकाओंका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका वोध कराने-में ही है।

🙏 इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ६ ब्राह्मण १ में और दूसरी वृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है।

भूयते तुः, तस्मान्न तादर्थ्यं संवादभुवीनाम् । तथोत्पत्ति-वाक्यानि प्रत्येतच्यानि ।

कल्पसर्गमेदात्संवादश्रुतीना-ख्रत्पत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्गमन्य-श्रात्वमिति चेत् ?

नः निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त-बुद्धचनतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । न ह्यन्यप्रयोजनवस्वं संवाहो-त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम्। तथात्वप्रतिपत्तये च्यानार्थं-हैंमिति चेनः, कलहोत्पत्तिप्रलयानां श्रतिपत्तरेनिष्टत्वात् । तस्मा-आत्मैकत्वं-**बुत्पत्त्यादिश्रुतय बुद्धचवतारायैव** नान्यार्थाः कल्पयितं युक्ताः अवो नास्त्युत्पत्त्यादिकतो मेदः क्रथश्चन ॥ १५॥

भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं। परन्तु ऐसा सुना ही जाता है; इस्तिसे संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत अर्थमें नहीं है। इसी प्रकार स्त्पत्ति-वाक्य सी समझने चाहिये।

पूर्वं - प्रत्येक करमकी सृष्टिके भेदके कारण संवादशृति और उत्पत्तिश्रुतियों में प्रत्येक वर्गके अनु-सार भेद है-यदि ऐसा माने तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अतिका डपर्यक [ ब्रह्मात्मैकत्वमें ] बुद्धि-प्रवेशक्य प्रयोजनके अतिहिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्राण-संवाद और इत्पत्तिश्रुतियोंका इसके खिवा और छोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता। यदि कहो कि उनकी उद्रुपता प्राप्त करनेके प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कलह तथा चत्पत्ति या प्रलयकी प्राप्ति किसीको इष्ट नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति आदि प्रतिपाद्न करनेवाछी श्रुतियाँ आत्मेकत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही डिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजनके छिये माननां डिचत नहीं है। अतः चत्पत्ति आदिके कारण होनेवाला भेद कुछ भी नहीं है।। १५॥

शां० भा॰ ]

अद्वैतप्रकरण

१४७

त्रिविध अधिकारी और उनके छिये उपासनाविधि

यदि पर एवात्मा नित्यशुद्धबुद्धश्वकस्माव एकः परमार्थः
सन् ''एकमेवाद्वितीयम्'' (छा०
छ० ६।२।२) इत्यादिश्रुतिस्योऽसदन्यत्किमर्थेयग्रुपासनोपदिष्टा ''आत्मा वा अरे
द्रष्टच्यः'' (इ० ड० २।४।५)
''य आत्मापहतपाप्मा'' (छा०
ड० ८।७।१,३) ''स क्रतुं
छुवीत'' (छा० ड० ३।१४।)
''आत्मेत्येवोपासीत्'' (इ० ड०
१।४।७) इत्यादिश्रुतिस्यः,
कर्मणि चारिनहोत्रादीनि १

शृणु तत्र कारणम् -

शक्का-यदि "एकमे वादितीयम्" इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परमार्थतः एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्तस्वभाव परमात्मा ही सत्य है, अन्य सव सिध्या है, तो "अरे, इस आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये" "जो आत्मा पापरहित है" "वह अधिकारो) अतु (उपास्यसम्बन्धी मंकल्प) करे" "आत्मा है—इस प्रकार ही उपास्ता करे" इत्यादि श्रतियों द्वारा इस उपास्ताका अपदेश क्यों दिया गया है ? तथा अग्निहीत्रादि कर्म श्री क्यों बत्राये गये दे ?

समाधान-इसमें जो कारण है,

### आश्रमास्त्रिविधा हीन्मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । उपासनोपदिष्टैयं तदर्थमनुकम्पया ॥१६॥

स्रो सुनो-

आश्रम (अधिकारीपुरुष) तीन प्रकारके हैं —हीन, मध्यम और षत्कृष्ट दृष्टिचाछे। चनपर क्रपा करके चन्हींके क्रिये यह उपासना उपदेश की गयी है।। १६।।

आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, वर्णिनश्च मार्गेगाः, आश्रम-चन्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्त्रिविधाः। कथम् १ हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी
एवं सन्मार्गगामी वर्णोक्षोग-क्योंकि
'आश्रम' शब्द उनका भी उपख्रश्रण
करानेवाळा है-ठीन प्रकारके हैं।
किस प्रकार १ हीन, मध्यम और
उत्कृष्ट दृष्टिवाले। अर्थात् जिनकी

दृष्टिद्वं ज्ञनसामध्यं येषां ते मन्द-मध्यमोत्तमबुद्धिसामध्येपिता इत्यर्थः।

उपासनोपिद्धेयं तदर्थं मन्दमन्यमहच्याश्रमाद्यथं कर्माणि
च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति
निश्चितोत्तमहच्यर्थं दयाछना
वेदेनानुकम्पया सन्मार्गगाःसन्तः
कथित्रमाधुत्तमामेकत्वदृष्टिप्राप्तुयुरिति । "यन्मनसा न मन्तते
येनाहुर्मनो मतस् । तदेव ब्रह्म
त्वं विद्धि नेदं यदिद्धुपासते"
(के० उ० १ । ५ ) "तत्त्वमित्यः"
(छा०उ० ६।८-१६) "आत्मैवेदं
सर्वभ्" (छा०उ० ७। २५ । २ )
इत्यादिश्रुतिस्यः ॥ १६ ॥

दृष्टि यानी दृष्टीनसामर्थ्य हीन-निकुष्ट, सध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे मन्द, सध्यम और उत्तम बुद्धिकी सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं।

इन मन्द और मध्यम हृष्टिवाले आश्रमादिके छिये ही इस चपासना और कर्मका उपदेश किया गया है. 'आत्मा एक और अद्वितीय ही है' ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम हृष्टि है, इनके लिये इसका उपदेश नहीं है। द्याछ वेदने उसका इसीछिये चपदेश किया है कि जिससे वे किसी प्रकार सन्मार्गगामी होक्रर ''जिसका समसे समन नहीं किया जा सकता, चरिक जिसके द्वारा मन सनम क्रिया कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी तू ख्यासना करता है, ब्रह्म नहीं है" "वह तू है" "यह खण आत्मा ही है" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति-पादित इस उत्तम एकत्व दृष्टिको माप्त कर सकें।। १६॥

अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है<sup>9</sup>

शास्त्रोपपत्तिभ्यामवधारित-दद्वयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं

तद्वाह्यत्वान्मिथ्यादश्नमन्यत्।

शास और युक्तिसे निश्चित होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन ही सम्यन्दर्शन है, उससे नास होनेके कारण और सन्दर्शन मिथ्या हैं। द्वैतनादियोंके दर्शन इसलिये शां० भा०

इतश्र मिथ्याद्यांनं द्वैतिनां राग- वी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? द्वेषादिदोषास्पदत्वात्। कथम् ?

ि सो बतलाते हैं 1—

#### स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम्। विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७॥ परस्परं

द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ़ आप्रही होनेके कारण आपसमें विरोध रखते हैं, परन्तु यह [अहैतात्मदर्शन] उनसे 'विरोध नहीं रखता ॥ १७॥

खसिद्धान्तव्यवस्थास स्वसिद्धा-न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद-बुद्धाहतादिदृष्ट्य सुसारिणो द्वैति-नो निश्चिताः। एवंमेवैष परमार्थी नान्यथेति तत्र तत्रात्ररकाः प्रतिवशं पश्यन्तस्तं चात्मनः इत्येवं रागद्वेषोपेताः खसिद्धान्तदर्शननि मित्तम् परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते । तैरन्योन्य विरोधि भिरस्मदीयो-इयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक-त्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते यथा खहस्तपादादिभिः एव

खिखान्तव्यवस्थामें अर्थात् अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके नियमों से कविछ, कणाद, बुद्ध सौर अर्हत् (जिन) की दृष्टियोंका अनु-सरण करनेवाले द्वेतवादी निश्चित हैं, अर्थात् यह परमार्थतत्त्व इसी प्रकार है अन्यथा नहीं - इस प्रकार अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षीको देखकर द्यसे द्वेष करते हैं। इस तरह रागद्वेषसे युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके दर्शतके कारण ही परस्पर एक-दसरेसे विरोध मानते हैं।

इत परस्पर विरोध माननेवाछीं-से हमारा यह आत्मैकत्वद्र्शनरूप वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्त होनेके कारण विरोध नहीं मानता, जिस प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे किसीका विरोध नहीं होता। इस

[गौ० का०

रागद्देषादिदोषानास्पदत्वादा-त्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्य-मित्रायः॥ १७॥

स्वादा-श्रनमित्य-श्रीनमित्य-ही सम्यग्दृष्टि है—यह इसका तात्पर्य है।। १७।।

-diff.

अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु

केन हेतुना तैर्न विरुध्यत किस कारण उनसे इसका इत्युच्यते— विरोध नहीं है-इसपर कहते हैं—

अद्धेतं परमार्थो हि द्वेतं तद्भेद उच्यते । तेषामुभयया द्वेतं तेनायं न विरुद्ध यते । १८॥

अद्वेत परमार्थ है और द्वेत चसीका भेद (कार्य) कहा जाता है, तथा चन (अद्वेतवादियों) के मतमें [परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों प्रकारसे द्वेत ही है; इसिछिये चनसे इसका विरोध नहीं है।। १८।।

अद्वैतं परमार्थो हि यसमाद्द्वैतं नानात्वं तस्याद्वैतस्य भेदस्त-द्भेदस्तस्य कार्यमित्यर्थः। "एकमे-वाद्वितीयम्" (छा० उ० ६। २ । २) "तत्तेजोऽसुजत" (छा० उ० ६। २। ३) इति श्रुतेरुपपत्तेश्च स्वचित्त-स्पन्दनाभावे समाघौ मूर्छायां प्रुप्ततौ चामावात्। अतस्तद्भेद उच्यते द्वैतम्।

द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्रा-परमार्थतश्रोभयथापि द्वैतमेव। यदि च तेषां आन्तानां द्वैत-दृष्टिरस्माकपद्वैतदृष्टिरआन्ता- अद्वैत परमार्थ है, और क्योंकि द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैतका मेद अर्थात् उसका कार्य है, जैसा कि ''एकमेवादितीयम्'' "तत्तेजो-ऽस्रजत'' इत्यादि श्रुतियोंके तथा समाधि मूर्छा अथवा सुपुप्तिमें अपने चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर द्वैतका भी अभाव हो जानेके कारण युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसिक्ये द्वैत उसका मेद कहा जाता है।

किन्तु उन द्वैतवादियोंकी दृष्टिमें तो परमार्थतः और अपरमार्थतः दोनों प्रकार द्वैत ही है। यदि उन आन्त पुरुषोंकी द्वैतदृष्टि है और हम शां॰ भा॰ ]

अद्वैतप्रकरण

248

नास्, तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो न विरुष्यते तैः। ''इन्द्रो सायाभिः पुरुद्धप ईयते" ( हु० ड० २। ५।१९)''न तु तद्द्रितीयमस्ति'' (हु० ड० ४। ३। २३) इति श्रुतेः।

यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं

भूमिष्ठं प्रतिगजारुढोऽहं गर्ज वाहय

मां प्रतीति बुवाणमपि तं प्रति

न बाहयत्यविरोधवुद्धचा तहत्।

ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव

द्वैतिनाम् । तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो

न विरुध्यते तैः ॥ १८॥

प्रस्था न अमहीनोंकी खडैतदृष्टि है तो इख कारणसे ही हमारे पक्षका चनसे विरोध नहीं है। "इन्द्र मायासे अनेक रूप धारण करता है" ''इससे सिन्न दूसरा है ही नहीं" इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमा-

जिस प्रकार मतवाले हाथीपर
चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मक्त
भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा
कहनेपर भी कि 'मैं तेरे प्रतिद्वन्दी।
हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे' विरोध बुद्धि
न होनेके कारण उसकी ओर हाथी।
नहीं के जाता, उसी प्रकार [हमारा
भी उनसे विरोध नहीं हैं] तथ,
परमार्थतः तो ब्रह्मवेचा द्वैतवादियाँका भी आत्माही है। इसीसे अर्थात्
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका।
विरोध नहीं है।। १८।।

आत्मामें भेद मायाहीके कारण है

द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैत-मप्यद्वैतवत्परमार्थसदिति स्थात् कस्यचिदाशक्केत्यत आह-

द्वेत अद्वेतका भेद है— ऐसा कहतेपर किसी-किसीको शङ्का हो सकती है कि अद्वेतके समान द्वेतः भी परमार्थ सत् ही होना चाहिये— इसिख्ये कहते हैं— 

# मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथन्न । तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं त्रजेत् ॥१९॥

इस अजन्मा अद्वैतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार जहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतस्त्र कर मरणशीखनाको आप्त हो जाता।। १९॥

यत्परमार्थसद्द्वैतं मायवा भियते होतत्तीमिरिकाने कवन्द्र-बद्रज्ञः सर्वधारादिमिर्भेदैरिय न चरमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। ह्यवयवान्यथात्वेन सावयवं भिवते। यथा मृद् घटादि भेदैः। तस्मानिरवयवमजं नान्यथा कथश्चन केनचिद्पि प्रकारेण न भियत इत्यभित्रायः। तस्त्रता भिद्यमाने ह्यमृतमः जमद्रयं खमावतः सन्मत्यतां व्रजेतः यथाग्निः शीतताम् । तचानिष्टं खमाववैपरीत्यगमनम्, सर्वे प्रमाणविरोधात् । अजमव्यय-मात्मतत्त्वं माययैव मिद्यते न

जो परमार्थ खन् अद्वेत है वह विमिरदोषसे प्रतीत होनेवा छे अनेक चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे विभिन्न दोखनेवाळी रच्छके समान मायासे ही भेद्रवान् प्रतीत होता है, परमार्थतः नहीं, क्योंकि आस्मा निरवयव है। जो बस्तु सावयव होती है वही अवयवोंके भेद्रने भेद्र-को प्राप्त होती है, जिस प कार बट आदिभेदोंसे मृत्तिका। अतःनिरवयव और अजन्मा आस्मा[भायाके सिवा] और किसी प्रकार भेद्रको प्राप्त नहीं हो सकता—यह इसका अध्याप है।

यदि उस में तत्त्वतः भेर हो तो असृत अज अह्य और स्वयावसे सस्वरूप होकर भी आत्मा सन्यताको पाप्त हो जायगा जिस तम्ह कि अति श्वीत खात्रको पाप्त हो जाय और अपने स्वभावसे विपरीत अवस्थाको प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणीं से विद्यह होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं हो सकता। अतः अज और अद्वितीय आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त

शां० भा०

१५३

परमाथतः । तस्मान परमाथे-सद्द्वतम् ॥ १९॥

होता है, परमार्थतः नहीं; इसिखेये द्वेत परमार्थ सत् नहीं है ॥ १९ ।।

### जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥२०॥

द्वैतवादीलोग जनमहीन आत्माके भी जनमकी इच्ला करते हैं; किन्तु जो पद्।र्थ निश्चय ही अजन्म। और मरणहीन है वह मरणशीखताको किस प्रकार पाप्त हो सकता है।। २०।।

ये तु पुनः केचिदुपनिष-द्या ख्यातारो ब्रह्मवादिनो वाबद्का अजातस्यैवात्मतत्त्वस्य .अमृतस्य स्वभावतो जातिस उत् । चिमिच्छन्ति परमार्थेत एव तेषां जातं चेत्तदेव मत्यंतामेष्य-त्यवश्यस् । स चाजातो ह्यस्तो भावः स्वमात्रतः सन्नात्मा कथं पत्येतामेष्यति ? न कथश्रन मर्त्यत्वं स्वमाववैपरीत्यमेष्यती-त्यर्थः ॥ २० ॥

किन्त जो कोई स्पनिषदोंकी व्याख्या करनेवाले बहुं माधी ब्रह्म-वादी छोग अजात और अमृतस्वरूप आत्मतत्त्वकी जाति यानी चत्पत्ति परमार्थतः ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके सतमें यदि वह उत्पन्न होता है तो अवदय ही मरण जी उताको भी प्राप्त हो जायगा। किन्तु वह आत्म-तत्त्व खभावसे अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार घरणशीखता-को प्राप्त हो सकता है? अतः तात्पर्य यह है कि वह किसी प्रकार अपने स्वमान्ये विपरीत मरणशीळताको प्राप्त नहीं हो सकता ।। २०॥

यस्मात्-

क्योंकि

मर्त्यमं मृतं तथा। मत्यं न प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्धविष्यति ॥२१॥ न मनत्यमृतं मत्यं होके नापि मर्त्यममृतं तथा। ततः प्रकृतेः स्वभावस्थान्यथामावः स्वतः प्रच्युतिनंकथश्चिद्धविष्यति, स्वग्नेरिवौण्यस्य।।२१॥ छोक्में मरणहीन वस्तु सरण-शीछ नहीं होती और न मरणशीछ वस्तु मरणहीन ही होती है। अतः अग्निकी च्हणताके समान प्रकृति अर्थात् समावकी विपरीतता— अपने सक्तपसे च्युति किसी प्रकार नहीं हो सकती।।२१॥

उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यतास् । कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥२२॥

जिसके मतमें स्वभावसे प्ररणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥

यस्य पुनर्वादिनः खभावेन
सम्तो भावो मत्यंतां गच्छिति
परमार्थतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः
स भावः स्वभावतोऽमृत इति
प्रतिज्ञा मृषैव। कथं तिहैं
कृतकेनामृतस्तस्य भावः १ कृतः
केनामृतः स कथं स्थास्यति

किन्तु जिस वादी के सतमें स्वसाव-से अमृत पदार्थ भी मत्येताको प्राप्त होता है अर्थात परमार्थतः जन्म लेता है उसकी यह प्रतिक्चा कि उत्पत्तिसे पूर्व वह पदार्थ स्वसावसे अमरणधर्मा है— मिश्या ही है। [यदि ऐसा न माने] तो फिर कृतक होनेसे कारण उसका स्वसाव अमर्ख कैसे हो सकता है ? और इस प्रकार कृतक होनेसे ही वह अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृतस्वसाय भी कैसे गां० भा०

निश्वलोऽमृतस्वभावस्तथा कथश्चित्स्थास्यत्मजातिवादिनः सर्वदाजं नाम नास्त्येव; सर्व-मेतन्मर्त्यम् । अतोऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥

रह सकता है; अर्थात् वह कभी ऐसा नहीं रह सकता। अतः आत्माका जनम बतला नेवालेके मतमें तो अजनमा षस्तु कोई है ही नहीं। उसके लिये यह सब मरणशील ही है। इससे यह अभिप्राय हुआ कि[चसके मतमें]मोक्ष होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२ ॥

#### सृष्टिश्रुतिकी संगति

नन्यजातिवादिनः सष्टिप्रति-श्रतिन संगच्छते प्रामाण्यम् ?

वाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः; सा त्वन्यपरा । सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी-पश्चिर पुनश्रोद्य-विवक्षितार्थं सृष्टिश्रुत्यक्षराणामानुलोम्य-विरोधाशङ्कामात्रपरिहारार्थी -भूततोऽभूततो वापि सुज्यमाने समा श्रुतिः। निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् ॥२३॥

शक्रा-किन्तु अजातिवादीके मत-में सृष्टिका प्रतिपाद्न करनेवाछी श्रुति-की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ? समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति सी है; किन्त इसका धरेश्य दूसरा है। "चपायः खोऽवताराय" इस प्रकार हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्वेत०-१५में) बता ही चुके हैं। इस प्रकार यदापि इस श्रष्ट्राका पहले समाधान किया जा चुका है तो भी 'सृष्टिश्रतिके अक्षरोंकी अनुकूछताका हमारे विव-क्षित अर्थसे विरोध हैं इस शङ्काका परिहार करनेके लिये ही, इस समय तत्यम्बन्धी श्रङ्का और समाधानका पुनः चरुछेख किया जाता है -

१. वह ब्रह्मात्मैक्यमें बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है।

| अप्रतिका अभिपाय | हो सकता है, अन्य नहीं ।। २३ ।।
| अप्रतिका अभिपाय | हो सकता है, अन्य नहीं ।। २३ ।।

भूततः परमार्थतः सुज्यमाने ·बस्तुन्य भूततो मायया वा मायाविनेव सुज्यमाने वस्तुनि समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः। नजु -गौणमुख्ययोर्भ् ख्ये शब्दार्थ-प्रतिपत्तिर्युक्ता । न, अन्यथा -सृष्टेरप्रसिद्धत्वानिष्प्रयोजनत्वाचे-त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव सर्वा गौणी 'मुख्या च सृष्टिनं ''सवाद्याभ्यन्तरो परमार्थतः :ब्रजः'' (मु॰ उ॰ २।१।२) इति श्रुतेः।

तसाच्छुत्या निश्चितं यदेकमेवा-द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य-वोचाम पूर्वेर्प्रन्थैः। तदेव श्रुत्यथीं भवति नेतरत्कदाचिदपि॥ २३॥

बस्तुके भूततः यानी परमार्थतः रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि-श्रुति तो समान ही होगी। यदि कहो कि गीण और मुख्य दोनों अर्थ होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि सिद्ध ही होती है और न उसका कुछ प्रयोजन ही है-यह हम पहले कह जुके हैं। "आत्मा बाहर-भीतर विद्यमान अजन्मा है" इस अतिके अनुसार सब प्रकारकी गीण और सुख्य सृष्टि आविद्यक सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः नहीं।

अतः श्रुतिने जो एक, अदितीय अजन्मा और अस्त तस्व निश्चित किया है वही युक्तियुक्त अर्थात् युक्तिसे भी बिद्ध होता है ऐसा मतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका तात्पर्य हो सकता है; अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्थामें नहीं हो सकता॥ २३ ॥ शां० भा० ]

अद्वैतप्रकरण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कथं श्रुतिनिश्रयः ? इत्याह --यह श्रुतिका निश्चय किस . प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

# नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥२४॥

'नेह नानस्ति किंचन' 'इन्द्रो मायासि: पुरुष्प ईयते' तथा 'अजायमानो बहुधा बिजायते' इन श्रुतिबाक्योंके अनुसार वह परमात्मा मायाखे ही चत्पन्न होता है ॥ २४॥

यदि हि भूतत एव सृष्टिः स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति तद्भावप्रदर्शनार्थमाम्नायो न स्थात्। अस्ति च "नेह नानास्ति किंचन" (क० ड० २ । १ । ११) इत्यादिराम्नायो हैतमानप्रति-पेथार्थः । तस्माद्यात्मैकस्वप्रति-पत्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव प्राणसंवादवत्।''इन्द्रो मावाभिः'' (इ० उ० २ । ५ । १९) इत्य-भुतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन व्यपदेशात्।

नतु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः। सत्यम्: इन्द्रियप्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युप-

यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है तो नाना बस्तु सत्य ही हैं, ऐसी अवस्थामें उनका अभाव प्रद्क्षित करनेके छिये छोई शाख-वचन नहीं होता चाहियेथा। किन्तु द्वैतमाब-का निपेश करनेके लिये 'यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है" इत्यादि शास-वचन हे ही। अतः प्राणसंवाद्के बमान आत्मैकलकी प्राप्तिके छिये करपना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है; क्योंकि "इन्ह्र मायाचे [ अनेक रूप हो जाता है ]" इस अतिमें सृष्टिका. अयथार्थत्वप्रतिपादक 'साया'शब्द से निर्देश किया गया है।

सङ्ग-'माया' शब्द तो प्रज्ञा-वाचक है [ इसिटिये इससे सृष्टिका मिध्यात्व सिद्ध नहीं होता ।

समाधान-ठीक है. खाविद्यक होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व माना गया है; इसिछये इसमें कोई

गमाददोषः । मायामिरिन्द्रिय-प्रज्ञामिः अविद्याख्यामिरित्यर्थः ''अज्ञायमानो बहुधा विज्ञायते'' इति श्रुतेः, तस्मान्माययैव जायते तु सः । तु शब्दोऽवधारणार्थः— माययैवेति । न द्यजायमानत्वं बहुधा जनम चैकत्र सम्भवति, अग्नाविव शैत्यमौष्ण्यं च ।

फलवत्वाचात्मैकत्वदर्शनमेव श्रुतिनिश्रितोऽर्थः ''तत्र को मोद्दःकःशोक एकत्वमनुपश्यतः" (ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णातः ''मृत्योः समृत्युमाप्नोति" (क० उ० २ । १ । १०) इति निन्दि-तत्वाच सृष्ट्यादिमेददृष्टेः॥२४॥ दोष नहीं है। अतः मायासे अर्थात् अविद्यारूप इन्द्रियप्रश्लासे; जैसा कि "क्तपन्न न होकर भी अनेक प्रकार-से उत्पन्न होता है"इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः वह मायासे ही उत्पन्न होता है। यहाँ 'तु' शब्द निश्चयार्थक है। अर्थात् मायासे ही [ उत्पन्न होता है]। अग्निमें जीत-उता और उपलाके समान जन्म न देना और अनेक अकारसे जन्म सेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है।

'बस अबस्यामें एकत्वका साक्षात्कार करनेवाळे पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?" इत्यादि श्रुतिके अनुसार फळयुक्त होनेके कारण तथा '[जो नोनात्व देखता है ] वह सृत्युसे मृत्युको नाप्त होता है" इस श्रुतिसे सृष्टि आदि भेददृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण भी आत्मैकत्वदर्शन ही श्रुतिका निश्चित अर्थ है।। २४।।

-AGA-

श्रुति कार्यं और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है संभूतेरपवादाच संभवः प्रतिषिध्यते । को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥

श्रुतिमें सम्मूर्ति (हिरण्यगर्भ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है तथा 'इसे कीन स्त्यक्र करे' इस बाक्यद्वारा कारणका प्रतिषेघ किया गया है॥ २५॥ "अन्धं तमः प्रविश्वन्ति ये संभूतिग्रुपासते" (ई० उ० १२) संभृतेरुपासत्वापवादा-इति स्संभवः प्रतिषिध्यते । न हि परमार्थतः संभूतायां संभूतौ तदपवाद उपपद्यते।

विनाशेन संभृतेः समुचयविष्यर्थः संभूत्यपवादः । यथा ''अन्धं तमः प्रविद्यन्ति येऽविद्यास्यासते" (ई० ड० ९) इति।

सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभृति-समुचयस्यविषयस्य विनाश-प्रयोजनम् शृबद्वाच्यस्य कमणः

सम्बच्यविधानार्थः संभूत्यपवादः । तथापि विनाशा-ख्यस्य कर्मणः खामाविकाज्ञान-प्रश्वतिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थ-त्ववद्वतादर्शनकर्मसमुचयस प्ररुषसंस्काराथेस्य कर्मफलराग-प्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनेषणा-द्धयलक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थ-एवं ह्यषणाद्वयस्पा-

''जो सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की चनासना करते हैं वे घोर अन्वकारमें प्रवेश करते हैं"इस प्रकार सम्मूति-के स्पास्यत्वकी निन्दा की जानेके कारण कार्यवर्गका प्रतिपेध किया ग श है। यदि सम्भृति परमार्थ-सत्त्वरूप होती हो इसकी निन्दा की जानी सम्भव नहीं थी।

शङ्का-सम्भृतिके स्पास्यत्वकी जो निन्दा की गयी है वह वोविनाश (कर्म) के खाथ सम्भृति (देवतो-पासना ) का समुचयविधान करतेके छिये हैं; जैसा कि "जो अविद्याकी चपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं" इस वाक्यसे सिद्ध होता है।

समाधान-यचमुच ही,सम्भूति-विषयक देवतादर्शन और 'विनाश' शब्दबाच्य कर्मका समुचयविधान करनेके छिये ही सम्भृतिका अपवाद किया गया है; तथापि जिस प्रकार 'विताश' संज्ञक कर्म खाभाविक अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको पार करनेके छिये है उसी प्रकार पुरुषके संस्कारके छिये विहित देवता-दुर्शन और कर्मका समुचय कर्म-फड़के रागसे होनेवाडी प्रवृत्तिरूपा जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकारकी वासनामयी मृत्यु है, इसे पार करनेके नमृत्योरशुद्धेर्वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यादतो मृत्योरति-तरणार्था देवतादर्शनकर्मसग्रच्चय-लक्षणा द्यविद्या । एवमव एषणालक्षणाविद्याया

मृत्योरतितीर्णेख सम्भूत्यपनादे विरक्तस्यापनिषच्छा-

हेतुः

स्रार्थालोचनपरस्य परमात्मैकस्व-नान्तरीयकी विद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम-विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्धाविनी ब्रह्म-विद्यामृतत्वसाथनैकेन पुरुपेण 'सम्बध्यमानाविद्यया समुच्चीयत इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद-मृतत्वसाधनं त्रह्मविद्यामपेक्ष्य निन्दार्थ एव भवति संभूत्य-पवादः । यद्यप्यञ्जद्धिवियोगहेतुः अतिकष्ठत्वात् । अत एव संभूतेः अपवादात्संभृतेरापेक्षिक्रमेव सन्त-मिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य अमृताख्यः संभवः प्रतिविध्यते।

ि है। इस प्रकार एषणाइयक्ष्य मृत्युकी अञ्चित्रिये मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कारसम्पन्न हो सकता है। अतः देववादर्शन और कर्मसमुच्चयस्थ्रणा अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है।

इसी प्रकार एषणाद्वयलक्षणा अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा हपनिषच्छासके अर्थकी आलोचनामें तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप विद्याकी स्तपत्ति दूर नहीं है; इसी-ळिये ऐसा कहा जाता है कि पहले होतेवाडी अविदाकी अपेशासे पीछे प्राप्त होनेवाळी ब्रह्मविद्या, जो अस्तत्व का खायन है, एक ही पुरुष । सम्बन्ध रखतेके कारण अविचासे सम्बिन्त की जाती है। अतः अमृतत्वके साक्षात् साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका अपवाद तिन्दाही के लिये किया गया है। यह यद्यपि अगुद्धिके क्ष्यका कारण है, तो भी अतनिष्ठ (मोक्षका साक्षात् हेतु न ) होनेके कारण [ इसकी निन्दा ही की गयी है ]। इसिंखये सम्भृतिका अपवाद किया जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षि ही है; इसी आज्ञयसे परमार्थ सत् आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंब्र सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है।

द्यां० भा०] **अद्धेतप्रकरण** 

858

एवं मायानिर्मितस्यैव विद्योत्पर्यनन्तरं जीवस्याविद्यया प्रत्यु-जीवभावस्य प्रस्थापितस्याविद्या-अनुपपत्ति-नाशे खभावरूप-प्रतिपादनम् त्वात्परमार्थतः को न्वेनं जनयेत्। न हि रज्ज्वाम-विद्यारोषितं सर्वं पुनर्विवेकतो नष्टं जनयेत्कश्चित् । तथा न कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या-क्षेपार्थस्वारकारणं प्रतिषिच्यते । अविद्योद्भृतस्य नष्टस्य ननयित्-कारणं न किंचिदस्तीत्यभिप्रायः ''नायं इतिश्रक वसूव कश्चित्'' (क. ड०१।२।१८) इति श्रुतेः ॥ २५ ॥

इस प्रकार छविचाद्वारा खड़ा किया गया मायारचित जीव जव अविद्याका नाजा होनेपर अपने स्वरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे परमार्थतः कीन स्त्यन कर सक्ता है ? रब्जुमे अविद्यासे आरोपित सर्प-को, विवेक्छे नष्ट हो जानेपर, फिर कोई स्त्यन नहीं कर सकता। स्वीः प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। 'को न्येनम्' इत्यादि श्रुति बाक्षेपार्थक है [ प्रश्लार्थक नहीं ] इसलिये इससे कारणका प्रतिवेध किया जाता है। इसका तात्वर्य यह है कि अविद्यासे चत्पन्त हुए इस जीवका विद्याद्वारा नाहा हो जानेपर फिर इसे स्रपन्न कर नेवाला कोई भी कारण नहीं है, जैसा कि "यह कहीं से (किसी कारणसे) किसी क्ष्पमें स्त्पन्न नहीं हुआ" इत्यादि श्रुविसे प्रमाणित होवा है ॥ २५ ॥

अनात्म-प्रतिषेघसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है स एष नेति नेतीति न्याख्यातं निह्नते यतः। सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥२६॥

क्यों कि 'स एव नेति नेति' ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है ) इत्यादि श्रुति छात्माके अग्राह्यत्वके कारण [ इसके विषयमें ] पहले वतलाये हुए सभी भावोंका निषेच करती है; अतः इस [ निषेच-रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है।। २६॥

सर्वविशेषप्रतिषेधेन ''अथात आदेशा नेति नेति" ( वृ० उ० २।३।६) इति प्रति-दुर्बोध्यत्वं पादितस्यात्मनो सन्यमाना अतिः पुनः पुनरुगा-यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिविपाइ-चिषया यद्व्याख्यातं तत्सर्वे निह्नते, प्राद्यं जनिमद्युद्धि-विषयमपलपति। अर्थात "स एष नेति नेति" ( हु० उ० ३। ९। २६) इत्यात्मनोऽहरवतां दर्शयन्ती श्रुतिः उपायस्रोपेय-निष्ठतामजानत उपायत्वेन व्यारुपातसोपेयवद्त्राह्यता मा अदिल्यप्राद्यमावेन हेतुना कारणेन विह्युत इत्यर्थः । ततश्रवमुपा-यस्योपेयनिष्ठतामेव छपेयस्य च नित्यैकस्पत्वमिति संबाह्यास्यन्तरमजमात्म-न्तर्चं प्रकाशते खयमेव ॥ २६ ॥

"बयात आदेशो नेति नेति" इस प्रकार समस्त विशेषमां के प्रति-पेबद्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्मा-का दुर्वोध्यत्व याननेवाळी श्रति चारं-व र द्वरे चरायसे उलीका प्रतिपाद्न करनेकी इच्छाने, यह हे जो कुछ व्याख्या को है उस खबीका अपहुव (असःयना प्रतिपाद्न ) काती है। वह प्राह्य -बुद्धिके जन्य विषयोंका अवलाप करतो है। अर्थात् ''स एप नेति नेति ' इस प्रकार आत्माकी अहर्यता दिख्ळानेवाळी श्रुति, उगयकी उपयिन्दाको न जानने-बाके छोगोंको च्यायहपसे बतलाये हर विषय छपेयके समान प्राह्म न हो जायँ —इबिखये, अन्नाह्यताद्भप हेतुसे चरका निषेध करती है-यही उसका अभिपाय है। तद्वन्तर इस प्रकार उपायकी वर्पयनिष्ठताको जाननेवाछे और चपेयकी तित्यैक खरूपताकी भी समझनेवाले पुरुषोंको यह बाहर-भीतर विद्यमान अजनमा आत्मतत्त्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है।।२६॥

सहस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है

एवं हि श्रुतिवाक्यश्रतैः इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्यों से

सवाद्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमद्वयं यही निश्चित होता है कि बाहर-

१. इस ( मूर्च और अमूर्चके उपन्यास ) के अनन्तर [ निर्विशेष आत्माका खोघ करानेके लिये ] यह नहीं है, यह नहीं है—ऐसा उपदेश है ।

ज्ञां० आ० ]

883

न ततोऽन्यद्स्तीति निश्चितमेतत्। पुन-र्निर्घार्यंत इत्याह—

भीतर वर्तमान अजन्मा आस्मतस्व महितीय है, उससे भिन्न और जुछ नहीं है। यही बात अब युक्तिसे फिर निश्चय की जाती है; इसीसे

### सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु सत्त्वतः। तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥२७॥

खहरुतुका जन्म सायासे ही हो सकता है, बस्तुवः नहीं। जिसके अवमें वस्तुतः जनम होता है उसके खिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशीड चस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥

तत्रैतन्सात्सदाग्राह्यमेव चेदस-देवात्मतन्विमिति । तस्र, कार्य-ग्रहणात । यथा सतो बायाविनो मायया जन्म कार्यस्। एवं जगतो जन्म कार्य गृह्यमाणं यायाविनिव परमार्थसन्तम् **क्षात्मानं · जगज्जन्ममायास्पदम्** अवगमयति । यस्मात्सतो हि विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि-तस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगज्जनम युज्यते नासतः कारणात्। न त्र तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते।

उस कारमतत्त्वके विषयमें यह शक्रा होती है कि यदि आत्मतस्व सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत होना चाहिये। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि चलका कार्य देखा जाता है। जिस्र प्रकार सत्-स्वरूप मायाबीका मायासे जन्म लेना कार्य है उसी प्रकार यह विख्ळायी देनेवाडा जगत्का जन्मरूप कार्य जगजन्मरूप मायाके आश्रयभूत परमार्थ सत्मायावीके समान आत्मा-का बोध कराता है, क्योंकि मायाधे रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान सत् अर्थात् विद्यमान कारणसे ही जगत्का जन्म होना सम्भव है, किसी अविद्यमान कारणसे नहीं। तथा तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना सम्मव है ही नहीं।

सतो विद्यमानस्य बस्तुनो रज्जवादेः सर्पादिवत् मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो यथा तथाप्राह्यस्थापि सत एवा-त्मनो रज्जुसर्ववज्जगद्रूपेण मायया बन्म युज्यते। न तु तत्वत एवाजस्यात्मनो जन्म।

यस्य पुनः परमार्थसद्जमात्म-तस्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो े नहि तसानं नायत इति शवयं वक्तुं विरोधात्। ततस्तस्या-नायत इत्यापननं त्तश्रानवस्था जाताज्जायमान-त्वेन। तस्माद् जमेकं मेवारंम-तस्वमिति सिद्धम् ॥ २७॥

अथवा [यों समझो कि ] जिस प्रकार रज्जु आदिसे सपीदिके समान सत् अर्थात् विखमान वस्तु-का जन्म माथासे ही हो सक्ता है, तत्त्वतः नहीं, च्सी प्रकार अप्राह्य होनेपर भी सत्स्वरूप आत्माका, रन्जुसे सर्वे समान, जगत्रवसे जन्म होना मायासे ही सन्भव है-रस अवन्या आस्माका तत्वतः जन्म नहीं हो सकता।

किन्तु जिस बादीके मतसँ परमार्थ सत् आत्मतत्व ही जगत्-रूपसे एःपन्न होता है उसके सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि अजनमा वस्तुका ही जनम होता है, क्योंकि इससे विरोध चपस्थित होता है। छतः यह खतः सिख हो जाता है कि उसके मतानुसार किसी जन्मकी उका ही जन्म होता है। किन्तु इस प्रकार जन्मशीखसे ही जन्म साननेपर अनवस्था उपस्थित हो जाती है; अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्सतत्त्व अजन्मा और एक ही है।। २७॥

असद्रस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते। बन्ध्यापुत्रों न तत्त्वेन सायया वापि जायते ॥ २८ ॥ जां० भा० ]

१६५

अवइस्तुका जन्म तो मायासे अयवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना खन्त्रव नहीं है। चन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुनः वस्त्र होता है और मायासे ही ॥ २८॥

असद्वादिनामसतो भावस्य भायया तत्त्वतो वा न कथंचन जनम युज्यते, अदृष्टत्वात् । न हि बन्ध्यापुत्रो मायया तस्त्रतो वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दृरत एबातुवान इत्यर्थः॥ २८॥

असदाद्योंके पक्षमें भी, असत् बस्तुका जन्म मायासे अथवा बस्तुतः किसो प्रकार होना सन्मत्र नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। चन्ध्याका पुत्र न तो मायाचे उत्पन्न होता है और न वस्तुतः ही। अतः तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो सर्वया ही अयुक्त है।। २८॥

कथं प्रनः सतो मायपैव बन्मेत्युच्यते --

सन् वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे हो सकता है-इसपर कहते हैं-

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः। तथा जात्रदृद्धयामासं स्पन्दते मायया मनः ॥२९॥

जिस नकार खव्तका अमें मन मायासे ही द्वैतामासक वसे स्कृरित होता है उद्यी प्रकृर जापन् जाउमें भी वह मायासे ही हैतामासरूपसे स्कृरित होता है ॥ २९॥

रज्ञां विकरियतः सर्गे रज्जुक्षे गावेश्य मागः सन्नेवं मनः परमार्थविज्ञप्यात्मह्येणा-वेश्यमाणं सद् प्राह्मप्राहकहरेण हयामासं स्पन्दते खन्ने मापया,

जिस प्रकार रवजुमें करपना किया हुआ सर्प रच्जुरूपसे देखे जानेपर खत् है हसी प्रकार मन भी परमार्थज्ञानरूप आत्मखरूपसे देखा जानेगर सत् है। वह रचजुमें सपैके समान खद्नावस्थामें माया-प्राह्य-प्राहकरूप द्वेतके स्रे ही आमासकासे स्कृतित होता है। ख<sup>्</sup>ने मापपा, । इसी प्रकार यह मन ही जाप्रत्-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah रज्ज्वामिच सपैः। तथा तद्वदेव जाप्रज्जागरिते स्पन्दते मायया

अवस्थामें भी मायासे विविध रूपों-में] स्कृरित होता है; अर्थात् स्कृरित होवा-सा माऌ्य होवा है [वास्तवसें मनः स्पन्दत इवेत्यर्थः ॥ २९ ॥ स्कृरित भी नहीं होता ] ॥ २९॥

स्वप्न और जागृति मनके ही विलास हैं अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः। अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाश्रन्न संशयः ॥ ३०॥

इसमें सन्देह नहीं खप्नावस्थामें अद्भय मन ही द्वैतरूपसे आसनेवाला हैं; इसी प्रकार जाप्रत्कालमें भी निःसः देह अद्य सन ही द्वैतर पसे भासता है ॥ ३०॥

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत कात्मक्षेणाद्वयं सदुद्रयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः। न हि स्वप्ने इस्त्यादि प्राह्मं तद्रशहकं वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यति-रेकेणास्ति । जाग्रद्पि तथैवेत्यर्थः।

रज्जुरूपसे सत् सर्वके समान परमार्थतः अद्वय आत्म स्पन्ने सत् मन ही स्वप्रमें द्वैतरूपसे भासनेवासा है-इसमें सन्देह नहीं। स्वप्नमें हाथी जादि प्राह्म पदार्थ और उन्हें प्रहण करनेवां चक्षु आदि दोनों ही बिझानके सिवा और कुछ नहीं हैं; ऐसा ही जाप्रत्में भी है—यह इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही अबस्थाओं में परमार्थ सत् विज्ञान ही प्रमार्थसिं ज्ञानमात्राविशेषात् ३०। समानरूपसे विस्मान है।। ३०॥

रण्डासपवद्विकल्पनारूपं इत-मन एवेत्युक्तम्।

रवजुमें सर्पके समान विकल्पना रूप यह मन ही द्वेतरूपसे स्थित है—ऐसा पहले कहा गया। इसमें शां० भा० ]

अद्वैतप्रकरण

१६७

प्रमाणमित्यन्वय्व्यतिरेक-। प्रमाणक्या है ? इसके छिये अन्वय-

रक्षणमजुमानमाह । कथम्- जाता है; सो किस प्रकार--

### मनोद्दर्यमिदं द्वैतं यर्तिकचित् सचराचरम्। मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥३१॥

यह जो कुछ चराचर द्वेत है सब मनका दृश्य है, क्योंकि मनका अमनीभाव (संकल्पशून्यत्व) हो जानेपर द्वेतकी धपछविष नहीं होती ॥ ३१ ॥

तेन हि मनसा विकल्पमानेन दृक्यं मनोदृक्यमिदं द्वेतं सर्वं तद्भावे इति प्रतिज्ञा। भावात्तदभावेऽभावात् । मनसो ह्यमनीभावे निरोधे विवेक-दर्शनाभ्यासवैराग्याभ्यां रज्जवा-सिव सर्वे स्यंगते वा सुष्ठिते हैतं नैवोपलभ्यत इत्यभावात्सिद्धं द्वैतस्यासन्विमत्यर्थः ॥ ३१ ॥

इस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा दिखाची देने योग्य यह सम्पूर्ण देख मन ही है--यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि इसके वर्तमान रहनेपर यह अह वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जानेपर इसका भी अभाव हो जाता है। मनका अमनीभाव--निरोध अर्थात् विवेष दृष्टिके अभ्यास कीर वैराग्यद्वारा रक्जुमें सर्पके समान स्य हो जानेपर, अथवा सुवृप्ति-अवस्थामे द्वैतकी दपलिक्स नहीं होती। इस प्रकार अभाव हो जानेके छारण द्वेतकी असत्ता सिक् ही है-यह सका तास्पर्य है ।।३१।।

#### तत्त्वबोघसे अमनीभाव

कथं पुनरमनीमानः ? इति !

किन्तु यह अमनीभाष होता किस प्रकार है। इस विषयमें कहा

१६८ माण्ड्क्योपनिषव् [गौ॰ का॰

### आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा। अमनस्तां तदा याति प्राह्याभावे तदप्रहस् ॥ ३२॥

जिस समय आत्म बत्य की बाळिष होने र मन संकर नहीं करता चस समय नह अमनी मान को प्राप्त हो जाता है; इस अवस्था में प्राह्म का अमान हो जाने के कारण वह प्रश्य करने के विकराने रहित हो जाता है।। ३२।।

आत्मैव सत्यमात्मसत्यं मृत्ति-'वाचारम्भणं त्रिकार। नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम्" (जां० उ० ६।१।४) इति धुतेः तस शासाचार्यो । देश-मन्त्रवीयः आत्मसत्यानुत्रीधः । सङ्करपामात्रवया सङ्करपयते, दाद्याभावे ज्वलन-मिनाग्नेः, यदा यहिमन्काले तदा बस्मिन्कालेऽमनस्ताममनोमार्व यातिः प्राद्याभावे तन्मनोऽप्रहं अहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थः ३२

"[ घटादि ] वंगि से आरम्भ होने-वाछा विकार नाममात्र है, मृत्तिका ही सःव है" इस श्रीतके अनुसार मृतिकाके समान आत्मा ही सत्य है। इस जात्म-सत्यका शास्त्र और आवार्यके चारेशके अनन्तर बोध होता आत्म सःयानुबोध है। उसके कारण सङ्करायोग्य वन्तु हा अमाव हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव हो जानेपर व्यक्तिके दाहकत्वके ष्मनावके समान, जिल समय वित्त संकरा नहीं करता उस समय वह अमनस्कता अर्थान् अमनीमानको प्राप्त हो जाता है। प्राह्म वस्तुका अमाव हो जाने से वह यन अपह अर्थात् प्रइग-विक्रस्यनामे गहित हो जाता है।। ३२॥

यद्यमिद्दं द्वेतं केन स्वम ज यदि यह मात्मतस्वं विवुष्यते १ इति तो प्रकृत सत्य हुन्यते —

चित् यह सम्पूर्ण द्वेत असत्य हैं तो प्रकृत सत्य आत्मतत्त्वका ज्ञान किसे होता है ? इसपर कहते हैं —

# अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रवक्षते ।

# ं ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ ३३ ॥

उत्र अर्वकरानाज्ञ्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी छोग ज्ञेय ब्रह्मचे अभिन्न वत्र होते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है।।३३।।

अक्रम्पकं सर्वक्रव्यवावर्जित
मत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रं

ज्ञेपेन परमार्थसता ब्रह्मणामिन्नं

प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः।

न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिकोषो

विद्यतेऽग्न्युष्णवत् "विज्ञानमा
नन्दं बह्म" ( खृ० छ० ३।९।

२८ ) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"

(तै० छ० २।१) इत्यादि
श्रुतिम्यः

तस्यैत विशेषणं ब्रह्म श्रेयं
यस स्वस्य तदिदं ब्रह्मश्रेयमौण्यस्येत्राग्निवद्भिन्नम्। तेनात्मस्त्ररूपेणाजेन ज्ञानेनाजं श्रेयमात्मतस्त्रं स्वयमेत्र विवृध्यतेऽत्तगच्छति। नित्यप्रकाशस्त्रस्य
इत सविता नित्यविज्ञानैकरस्य
धनत्वान श्रानान्तरभपेक्षत
इत्यर्थः॥ ३३॥

अकरपक — सम्पूर्ण करपनाओंसे रहित खतएव खजनमा अर्थात् ज्ञिप्तवात्र ज्ञानको त्रह्मवेत्ता छोग ज्ञेष यानी परमार्थसत्स्वक् त्रह्मसे अभिन्न चत्रकाते हैं। अग्निकी उच्मताके समान विज्ञाताके ज्ञानका क्रमी छोप नहीं होता। "त्रह्म विज्ञान और आनन्द् स्वक्ष है" "त्रह्म सस्य, ज्ञान और अनन्त है" इत्यादि श्रुतिथोंसे यही चात प्रमाणित होती है।

चस (ज्ञान) के दी विशेषण चतलाते हैं — 'ज्ञसज्ञयम्' अर्थात् प्रद्वा जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि-से चल्यातके समान ब्रह्म से अभिन्न है। उस आत्मलका अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयका आत्मतत्त्व स्वयं ही ज्ञाना जाता है। तात्पर्य यह है कि नित्यप्रकाशलका सूर्यके समान नित्यविज्ञानैक स्मामन कप होनेके कारण वह किसी अन्य ज्ञानकी अपेशा नहीं करता ॥३३॥ शान्तवृत्तिका स्वरूप

खात्मसत्यातुबोधेन सङ्कल्पमकुर्वद्वाद्यविषयामावे निरिन्धनाग्निवत्प्रकान्तं निगृहीतं निरुद्धं
मनो मवतीत्युक्तम् । एवं च
मनसो द्यमनीमावे द्वैताभावश्रोक्तः । तस्यैवस्—

आत्मसत्यकी उपछिष्य होनेसे संकर्प न करता हुआ चित्त, बाझ-विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन-रहित अभिनके समान ज्ञान्त होकर निगृहीत अर्थात् निषद्ध हो जाता है-ऐसा कहा गया। इस प्रकार मनका असनीभाव हो जानेपर द्वैतका स्री अभाव चत्रलाया गया। इस इस प्रकार—

# निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥३१॥

तिगृहीत, निर्विकत्प स्रीर विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह विशेषरूपसे ज्ञातव्य है। सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य प्रकारकी है, वह उस (निरुद्धावस्था) के समान नहीं है।। ३४॥

निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो निर्विकल्पस्य सर्वेकल्पनावर्जित-स्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो यः स तु प्रचारो विशेषेण श्रेयो योगिभिः।

नतु सर्वप्रत्ययामावे याद्याः

निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प-खच प्रकारकी कल्पनाओं से रहित और श्रीमान्-विवेकसम्पन्न चित्तका जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको खसका वह व्यापार विद्योषक्पसे जानना चाहिये.।

श्रहा-सब प्रकारकी प्रतीतियों का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार सुषुप्तिस्थ चित्तका होता है वैसा ही निकद्वका भी होगा, क्योंकि प्रतीति का अभाव दोनों ही अवस्थाओं

ध्यप्तस्यस्य मनसः प्रचारस्तादश

In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

হাতি মাত ]

अद्वेतप्रकरण

१७१

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययामावा-विशेष। तिक तत्र विशेय मिति । अत्रोच्यते—नैवम्; यस्मात् सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोह-तमोग्रस्तस्यान्तर्लीनानेकानर्थ-प्रवृत्तिबीजवासनावतो मनस आत्मसत्यानुवोधहुताञ्चविष्लुष्टा-विद्यानथंप्रष्टित्तवीजस्य निरुद्ध-स्थान्य एव प्रशान्तसर्वक्रेशरजसः अतो स्वतन्त्रः प्रचारः। तत्समः । तस्माद्युक्तः स विज्ञातु-मित्यभित्रायः ॥ ३४ ॥

समान है। उसमें विशेषहपसे जाननेयोग्य छीन-सी बात है ?

समाधान-इस विषयमें हमारा कहना है कि ऐसी वात नहीं है, क्योंकि छुषुप्तिमें अविद्या मोहरूप अन्धकारसे प्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज-भूत वाखनाएँ छीन हैं उस सनका-व्यापार द्सरे प्रकारका है और आत्मसत्यके बोबरूप अग्निसे जिसकीः. अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका वीज द्ग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकारके क्छेशरूप दोष मान्त हो गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र प्रचार दूसरे ही प्रकारका है। अतः वह उसके समान नहीं है। इसिलेये तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अवदय प्राप्त करना चाहिये।।३४॥

सुष्ति और समाधिका भेद

प्रचारमेदे हेतुमाह

धन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतुः चतलाते हैं-

**ळीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न ळीयते ।** तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥

सुषुप्ति-अवस्थामें मन [अविद्यामें ] छीन हो जाता है, किन्तुः निरुद्ध होनेपर वह उसमें छीन नहीं होता। उस समय तो सब ओरसे चिरप्रकाशमय निर्भय श्रद्धा ही रहता है ॥ ३५ ॥

लीयते सुषुप्तौ हि यस्मात्सर्वी-ं भिरविद्यादिप्रत्ययबीजवासनाभिः सह तमोरूपमविशेषरूपं वीज-भावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वेकं निरुद्धं निगृहीतं सन्न तमोत्रीत्रभावं नापद्यते । तस्माद्यक्तः अचारभेदः सुषुप्तस्य समाहितस्य मनसः।

ग्राह्मग्राहकाविद्याकृत-यदा मलद्रयवर्जितं तदा परमद्वयं तत्संवृत्त मित्यतस्तदेव ब्रह्मव निर्भयं द्वेतग्रहणस्य भयनिमित्तसा-आवात् । शान्तमभयं त्रहा, यद्विद्वान विमेति इतश्रन। तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिज्ञीन-मात्मस्त्रभावचैतन्यं तदेव ज्ञान-मालोकः प्रकाशो यस्य तद्त्रहा ज्ञानालोकं विज्ञानैकरसवनिम-त्यर्थः । समन्ततः समन्तात्सवतो -च्योमबन्नैरन्तर्येण व्यापक-भित्यर्थः ॥ ३५ ॥

क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविचादि सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बी जभूता वासनाओं के सहित तमःस्वभा छविशेष्हप बीजमावको प्राप्त हो जाता है और एसके विवेक-ज्ञान-पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर छीन नहीं होता, अर्थात् अज्ञानरूप वी जमाव को प्राप्त नहीं होता । अतः सुप्रप्त और समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक ही है।

तिस समय चित्त प्राह्म-प्राहकः रूप अविद्यासे होनेवा छे दोनों प्रकार-के महों से रहित हो जाता है उस समय वह परम अहितीय ब्रह्माह्म ही हो जाता है। अतः द्वेतमहणक्ष अवके कारणका अभाव हो जाने बे ि उस अवस्थामें वही निर्भय होता है। ब्रह्म ज्ञान्त और अध्ययपृष्ट् है, जिसे जान छेनेपर पुरुष किसीसे नहीं खरता।

चन्नीका विशेषण बतला रहे हैं -ज्ञानका अर्थ ज्ञति अर्थात् खात्म-खरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही जिसका आलोक यानी प्रकाश है वह बहा ज्ञानाछोक अर्थात् विज्ञानैक-रसंखह्य है। समन्ततः —सन ओर अर्थात् आकाशके समान निरन्तरता-से सब और व्यापक है।। ३५॥

# अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् । सक्चद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥

वह ब्रह्म जन्मरहित, [अज्ञानरूप] निद्रारहित, खप्नग्रन्य, नाम-रूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्यरूप और सर्वज्ञ है; स्समें किसी प्रकारका कर्त्तेच्य नहीं है।। ३६॥

जन्मानमित्ताभावात्सवाद्या-स्यन्तरमञ्जू । अतिद्यानिमित्तं हि जन्म रज्जुसपैवदित्यवोचाम। चाविद्यात्मसत्यानुवोधेन TH निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रस् । अविद्यालक्षणानादिसीया निद्रा। स्वापात्प्रबुद्धोऽह्ययस्क्रपेणात्मनातः अस्य । अप्रवोधकृते ह्यस्य नामरूपे। प्रबोधाच ते रज्जुसर्प-विद्वनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्रका-रेणेत्यनामकमरूवकं च तत्। ''यतो बाचो निवर्तन्ते''( तै० उ० २ । ४ । १ ) इत्यादिश्रतेः। सर्काइमातं सदैव विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा-

जन्मके कारणका अभाव होनेसे न्रह्म बाह्याभ्यन्तर्वती और अजन्मा है। रज्जमें सपके समान जीवका जन्म अविदाके कारण है-ऐका हम पहले फह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध हो गया है; इसिटेये ब्रह्म अजन्मा है और इसीसे अनिद्र भी है ! यहाँ अविद्यारूप अनादिमाया ही निद्रा है। अपने अद्वयस्वरूपसे वह खप्तसे जगा हुआ है; इसिंखें अरुप्र है। <del>उसके नामहृ</del>प भी अज्ञान-के ही कारण हैं। ज्ञान होनेपर वे रज्ञा प्रतीत होनेवाछे सपैके समान नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन नहीं किया जाता और न किसी प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; जैसा कि ''जहाँ से वाणी छीट आती है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। यही नहीं, वह अप्रहण, अन्यथा

प्रहण तथा आविभीन-तिरोभावसे

प्रहणाविभीवतिरोमाववर्जित-त्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी तमश्राविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे कारणस् । तदभावानित्यचैतन्य-भारूपत्वाच युक्तं सकृद्विभात-एव सर्व धिति । अत तज्ज्ञस्तरूपं चेति सर्वज्ञस् । नेह ब्रह्मण्येनं विध उपचरणसुपचारः कर्तव्यः। यथान्येपामात्मखरूप-ंड्यतिरेकेण समाधानाद्यपचारः। नित्यशुद्धवुद्धसुक्तस्वभावत्वादु ब्रह्मणः कथंचन न कथंचिदपि कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः 11 ३६ ॥

रहित होनेके कारण सकुद्विभात-सदा ही आसनेवाला अर्थात् नित्य-प्रकाशस्त्रक्ष है। प्रहण और सप्र-हण ही रात्रि और दिन हैं तथा अविद्यारूप अन्बकार ही सर्वदा ब्रह्मके प्रकाशित न होनेसें कारण है। उपका सभाव होनेसे और नित्य चैतन्यखरूप होनेसे ब्रह्मका निस्यप्रकाशस्त्रक्ष होना ठीक ही है। **थतः सर्व और ज्ञामिरूप होनेसे वह** सर्वज्ञ है। इस प्रकार के महायें कोई उपचार यादी कर्त्तव्य नहीं है, जिस प्रकार कि दूसरोंको आत्मस्करूपसे भिन्न समाधि आदि कर्त्तव्य हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य ग्रह बुद्ध-सुक्तसभाव है: इसिख्ये नाष्ट्र हो जानेपर अविद्याका विद्वान्को क्रम्न भी कर्त्तव्य रहना सम्भव नहीं है।। ३६॥

अनामकत्वाद्यक्तार्थंसिद्धये हेतुमाह--

अनाम कत्व धादि उपर्युक्त अर्थ-की खिद्धिके छिये कारण बतलाते हैं-

सर्वाभिलापविगतः सर्वेचिन्तासम्रत्थितः। सुप्रशान्तः सकुज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥३७॥

बह सब प्रकारके बाग्ड्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन ( अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त ज्ञान्त, नित्यप्रकाश, समाधि-खरूप, अवल और निर्मय है। ३७॥

षमिलप्यते डनेनेत्यभिलापो बाकरणं सर्वेत्रकारस्यामिधानस्य, -तरमाद्विगतः । वागत्रोपलक्षणार्था सर्वबाद्यकरणवर्जित इत्येतत् । तथा सर्वंचिन्तासम्रत्थितः। चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि-सम्रत्थितोऽन्तःकरण-वर्जित इत्यर्थः 'अप्राणो ह्यसनाः ञ्जुओ हचक्षरात्परतः परः' ( मु० उ० २ । १ । २ ) इत्यादि अतेः । यस्मात्सर्वविषयवर्जितोऽतः सुप्रशान्तः, सकुज्ज्योतिः सदैव ज्योतिरात्म चैतन्य स्वरूपेण, समाबिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव-गम्यत्वात्,समाधीयतेऽस्मिनिति-वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः,

जिसके द्वारा शब्दोचारण किया जाता है वह 'अभिकाप' अर्थात् 'बाक्' है, जो सब प्रकारके शब्दो-चारणका साधन है, उससे रहित। यहाँ बामिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है, अतः तात्पर्य यह है कि वइ खब प्रकारकी बाह्य इन्द्रियों से रहित है। तथा सब प्रकारकी चिन्तासे हुआ है। जिससे चिन्तन किया बाता है वह बुद्धि ही चिन्ता है, उपसे उठा हुआ है अर्थात अन्तः करणसे रहित हैं; जैसा कि "प्राणरहित, सनोरहित और शुद्ध है तथा पर अक्षरसे भी पर है" इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। क्योंकि वह सम्पूर्ण विक्योंसे रहित है इसिखये अत्यन्त शान्त है, सकुडच्योति अर्थात् आत्मचैतन्यहप-

से खदा ही प्रकाशस्त्रक्ष है, समाधिके कारणसे होनेनाळी प्रज्ञासे स्वस्टन्स

होनेके कारण समाधि हैं, अथवा इसमें चित्त समाहित किया जाता

है इस्रिक्ये इसे समाधि कहते हैं.

अचल अर्थात् अविकारी है और इसीसे विकारका अधाव होनेके

अत एवामयो विक्रियामावात् ३७ कारण ही अभव है ॥ ३७ ॥

माण्डूक्योपनिषद्

यस्माद्वक्षेव समाधिरचलोऽभय

क्योंकिष्ठहा ही 'समाधिरवरूप. अचल और अभय हैं ऐसा कहा गया है, इसिखये—

गि० का॰

इत्युक्तमतः-

१७६

## प्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते । आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतस् ॥३८॥

जिस ( ब्रह्मपद् ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी तरहका प्रहण और त्याग भी नहीं है। उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ कान जन्मरहित और संस्रताको प्राप्त हुआ रहता है।। ३८॥

न तत्र तस्मिन्त्रहाणि ग्रहो प्रहणस्पादानस्,नोत्सर्गे उत्सर्जनं हानं वा विद्यते। विक्रिया तद्विषयत्वं या तत्र हानोपादाने स्यातां न तद्वयभिह ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोर-न्यस्याभावान्त्रिरवयवत्वाच अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः। चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व-प्रकारैंव चिन्ता न संभवति हानो-यत्रामनस्त्वात्कृतस्तत्र पादाने इत्यर्थः।

यद्वात्मसत्यानुबोधो बात-स्तदेवात्मसंस्थं

वहाँ-उस ब्रह्मसें न तो ब्रह-श्रहण यानी उपादान है और न हत्सरी-हत्सर्जन अर्थात त्याग ही है। जहाँ विकार अथवा विकारकी विषयता (विकृत होनेकी योग्यता) होती है वहीं ब्रह्म और त्याग भी रहते हैं, फिन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि उसमें विकारका हेत्रमूत कोई अन्य पदार्थ है नहीं और वह रवयं निर्वयम् है। इस्तिये तात्पर्य यह है कि उसमें प्रहण और त्याग भी सम्भव नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात् मनोरहित होतेके कारण जिसमें किसी प्रकारकी चिन्ती सम्भव नहीं है वहाँ त्याग और प्रहण कैसे रह सकते हैं ?

जिस समय भी आत्मसत्यका बोध अ । महंश्य होता है उसी समय

शां० भा०

१७७

\*\*\*\*\*\* द्गन्युव्णवदात्मन्येव स्थितं ज्ञानम्, अञाति बातिवर्जितम्, समतां गतं परं साम्यमापन्नं भवति ।

यदादौ प्रतिज्ञातमतो वश्या-म्यकापंण्यमजाति समतां गतमितीदं तदुवपत्तितः शास्त्र-तश्रोक्तमुण्सहियते, अजाति समता गर्तामति । एतस्यादात्मस-त्याजुबोधात्कार्पण्यविषयसन्यत् ''यो वा एतदक्षरं गार्ग्यवि-दित्वास्मावलोकातप्रैति स कुपणः" ( बृ० उ० ३। ८। १०) इति श्रतेः । प्राप्येतत्सर्वः कृतकृत्यो ब्रह्मणो भवतीत्यमित्रायः ॥३८॥

अर्थात् विषयका अभाव होनेके कारण अस्तिकी खडणताके समान आत्यामे ही स्थित झान अजाति-जन्मगहित और समताको प्राप्त हो जाता है।

पहले (इस प्रकर्णके द्सरे घलोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 'इसिंख्ये मैं समान भावको प्राप्त, अजन्म अकुपणताका वर्णन कहूँगा? बस र्कथनका ही यहाँ अजाति समतां गतम्' पेसा कहत्र युक्ति कार जासदारा उपसंहार कियाः गया है। "हे गांत ! जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस लोक चला जाता है वह कुरण हुँ" इस श्रुतिके अनुसार कुपणताका विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे भिन्त ही है। तात्पर्य यह है कि इस तत्त्वको प्राप्त कर हेनेपर तो हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मानिष्ट) हो जाता है ॥ ३८॥

अस्पर्शयोगकी दुर्गमता

परमार्थतत्त्वम यद्यपीद मित्थं

यद्यपि यह परमार्थ तत्त्व ऐसा

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः । योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयद्शिनः ॥ ३९॥ माण्डूक्योर्पानषद्

[गौ० का०

305

्य र्व्य प्रकारके स्वर्शने रहित ] यह स्वर्शनोग निश्चय हो योगियों के िखन प्रकारके स्वर्शने रहित ] यह स्वर्शनोग निश्चय हो योगियों के खिये कठिनतोने दिखायी देनेबाळा है। इस श्रमय पद्में भय देखनेबाछे योगीछोग इससे भय मानते हैं॥ ३९॥

बस्पश्चेयोगो नामायं सर्व-संबन्धाख्यस्पश्चितितत्वादस्पर्श-खोगो नाम वै स्मर्यते प्रसिद्ध-खुपनिपत्सु। दुःखेन दश्यत इति दुदश्चीः सर्वेयोगिमिः वेदान्त-विद्वितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि-क्रिः। बात्मसत्यानुशेधायासरुभ्य

योगिनो विश्यति ह्यस्मात्सवे-अयवर्जिताद्पात्मनाश्रह्णसमं योगं मन्यमाना अयं द्ववेन्ति अमयेऽस्मिन्सयदर्शिनो अय-विनिषत्तात्मनाशदर्शनशीला अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ यह स्पर्शिया नामवाला है अर्थात् सर्वसम्बन्धस्य स्पर्शि रिहत होने के कारण यह उपतिषदों — में स्पर्शियोग नामसे प्रसिद्ध हो कर स्मरण किया गया है। यह वेदान्त विज्ञान से रिहत सभी योगियों को किये उर्दर्श है। तात्पर्य यह है कि यह एकमात्र आत्मस्य प्रमानामादि ] आया सें के हारा ही प्राप्त होने योग्य है।

क्यों कि सम्पूर्ण अयसे रहित होनेपर श्री इस योगको आत्मनाका रूप माननेके फारण इस अश्वय योगमें अय देखनेवाळे—अथका निमित्त मूत आत्मनाका देखनेवाळे अर्थात् अविवेकी योगीळोग इससे अय मानते हैं ॥ ३९॥

अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिप्रहके अधीन है

्येषां पुनर्बद्धास्त्रह्मप्यतिरेकेण रज्जुसर्पवर्त्काल्पतमेव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो जिनकी रिष्टिमें ब्रह्मखरूपसे खितिरिक्त मन खीर इन्द्रिय खादि रच्जुमें सर्पके समान करिपत ही शां० भा०]

908

विद्यते तेषां त्रहासहपाणामभयं। मोक्षाख्या शान्तिः चासया खभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथं चनेत्यवोचाम । ये त्वतोडन्ये योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोडन्यदात्म-व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि प्रवृतित तेषामात्मसत्यातुवोधरहितानास्- बात्मसत्यके वोधसे रहित-

है-परमार्थतः हैं ही नहीं, उन त्रद्यभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष-संबद्ध अश्वय चान्ति हो खमावसे ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीत नहीं है; जैसा कि 'एसके लिये कुछ श्री कर्तव्य नहीं हैं ऐसा हम पहले ( छत्तीसवें इले इमें ) इह चुके हैं। किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थपथर्म चळनेवाले हीन और मध्यम दृष्टि-वाले योगी यनको आत्मासे भिन्न आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन

निश्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनास्। हुः बच्चयः प्रबोधश्राप्यच्या शान्तिरेव च ॥ ४०॥ समस्त योगियोंके अभय, दुःसक्षय, प्रचोध और अक्षय ज्ञान्ति सनके निमहके ही अधीन हैं।। ४०॥

निग्रहायत्तमसयं यनमो सर्वेषां योगिनास् । कि च दुःखसपोऽपि, न द्यात्मसंबन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति अविवेकिनाम् । कि चात्म-प्रबोघोडिप मनोनिप्रहायत्त एव । तथाक्षवापि मोक्षाख्या शान्तिः तेषां मनोनिग्रहायत्तैव ॥ ४०

खमस्त योगियों जा अभय मनके निपहके अधीन है। यही नहीं, दुःखक्ष्य भी [ मनोनिप्रहके ही अधीन है ], क्यों कि आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाछे मनके चढाय-मान रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःखक्ष्य नहीं हो खक्ता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मनके निप्रहके ही अवीन है तथा सोक्ष-नाम्नी उनकी अक्षय शान्ति भी सनोनिमहके ही अधीन है।। ४०॥

माण्डक्योपनिषद्

िगी० का०

860

मनोनिग्रह घेर्यपूर्वक ही हो सकता है

उद्धेर्यद्वत्कुशाग्रेणैकबिन्द्ना । उत्सेक निग्रहस्तद्वद्वदेपरिखेदतः ॥ ४१,॥ मनसो

जिस प्रकार [ चढिन्नता छोड्कर ] कुजाके अप्रभागसे एक-एक वूँद्-हारा समुद्रको क्लीचा जा सकता है स्थी प्रकार सब प्रकारकी खिलताका रयाग कर देनेपर सनका निमह हो सकता है।। ४१।।

मनोनिग्रहोऽपि तेषासुद्धेः क्रुशाय्रेणैकविन्दुना उत्सेचनेन शोषणव्यवसायवद्वव्यवसायवता-मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा-

इपरिखेदता भवतीत्यर्थः ॥४१॥ बह इसका तात्पर्य है ॥ ४१॥

कुशके अत्रभागसे एक-एक बूँद्के द्वारा समुद्रके अर्थात् सुखानेके प्रयत्नके समान अखिन्नचित्त और च्यमकील रहते-वाले इन योगियोंके मनका निम्रह भी खेदशून्य रहने ही होता है-

मनोतिग्रहके विष्न

क्रिमपरिखिक्वच्यवसायसात्र-मेव मनोनिग्रह उपायः ? न, इत्युच्यते।

तो क्या खेदरहित च्योग ही मनोनिप्रह्का च्याय है ? इसपर कहते हैं--'नहीं'।

उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः।

सप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥

काम्यविषय और भोगोंमें विश्विप्त हुए जित्तका उपायपूर्वक निमह करे तथा खयाबस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही स्वयं भी है।। ४२।।

अपरिखिन्नव्यवसायवानसन् वक्ष्यमाणेनोपायेन काममोग- कहे जानेवा छे उपायसे काम और भोग-विषयेषु विश्विप्तं मनो नियुद्धी- रूप विषयों में विश्विप्त हुए चित्तका
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

अथक उद्योगशील होकर आगे

यानिकन्ध्यादातमन्येवेत्यथेः किं च लीयतेऽस्मिन्निति सुषुप्तो लयस्तस्मिंक्लये च सुप्रसन्नम् आयासवर्जितस् अपि इत्येतत्, निगृह्वीयादित्यनुवर्तते ।

सुप्रसन्नं चेत्कस्मानिगृह्यत इत्युच्यते । यस्माद्यथा कामो-डनर्थहेतुस्तथा लयोडपि । अतः कामविषयस्य सनसो निग्रह-

निप्रह करे, अर्थात् उसका आत्मामें ही निरोध करे। तथा, जिस अवस्था-में चित्त छीन हो जाता है उस सुषुप्तिका नाम लय है, उस ख्या-वस्थामें अत्यन्त प्रसन्न, अर्थात् थायाखरहित स्थितिको प्राप्त हर चित्तकां भी निप्रह करे। यहाँ 'निगृह्वीयात्' इस पद्की अनुवृत्ति की जाती है।

यदि इद्य अवस्थामें चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है तो उसका निमह क्यों करना चाहिये ? इसपर कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थका कारण है बसी प्रकार खय भी है; इसिछिये तात्पर्य यह हैं कि कामविषयक मनके निपद्दके समान उसका लयसे भी निरोध करना बह्छयादपि निरोद्धन्यमित्यर्थः ४२ चाहिये ॥ ४२ ॥

वह छपाय क्या है ? इस विषयमें कहा जाता है— कः स उपायः १ इत्युच्यते—

दुःखं सर्वेमनुस्मृत्य कामभोगानिवर्तयेत्। अजं सर्वेमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ ४३॥

सम्पूर्ण द्वेत दुःखद्भव है-पेद्मा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको कामजनित भोगोंसे हटावे। इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा महारूप स्मरण करता हुआ किर कोई जात पदार्थ नहीं देखता।। ४३।।

दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य काममोगा- द्वेत दुःखरूव ही है-ऐसा निरन्तर

द्वैतमविद्याविज्मिभतं | अविद्यासे प्रतीत होनेवाळा सारा

त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविषय-स्तस्माद्विप्रसृतं मनो निवर्तये-द्वैराग्यभावनयेत्यर्थः । अनं ब्रह्म-सर्वमित्येतच्छास्त्राचार्योपदेशतो-**ऽतु**स्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव

तु पश्यति, अभावात् ॥ ४३ ॥

स्मरण करता हुआ कामभोगसे-कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात् इच्छाजनित विषयसे उसमें फैले हुए चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा मिवृत्त करे-यह इसका तात्पर्य है। फिर 'यह सब अजन्या नहा ही है' ऐसा जास और आचार्यके उपदेशा-नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ उससे विपरीत द्वैतजातको-उसका अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं बुखता ॥ ध३ ॥

## लये संबोधयेचित्तं विक्षिप्तं रामयेत्पुनः। सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥ ४४ ॥

चित्त [ सुषुप्तिमें ] छीन होने छगे हो छात्मविवेकमें नियुक्त करे, यदि विश्विप्त हो जाय तो उसे पुनः ज्ञान्त करे और [ यदि इन दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो इसे ] सकवाय-रागयुक्त समझे। तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए वित्तको चळ्ळ न करे।। ४४॥

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य-द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेन्मन आत्मविवेक-दर्शनेन योजयेत् । चित्तं मन इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं काममोगेषु शमयेत्पुनः । प्रनः प्रनरम्यस्यतो लयात्संबोधितं

इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और वैराग्य-इन दो छपायोंसे, खय अर्थात् मुषुप्तिमें ढीन हुए चित्तको सम्बोधित अर्थात् आत्मविवेकद्रश्तमें नियुक्त करे। चित्त और मन-ये कोई भिन्न पंदार्थ नहीं हैं। तथा कामना और भोगोंमें विश्विप्त हुए चित्तको पुनः यान्त करे। इस प्रकार बारंबार मभ्यासद्वारा ख्यावस्थासे सम्बोधिक

शां० भा० नापि विषयेभ्यश्र व्यावतितं ्सास्यापन्नमन्तरालावस्थं सक्कषायं सरागं बीजसंयुक्तं मन इति विजानीयात्। ततोऽपि यत्नतः साम्यमापादयेत्। यदा तु समप्राप्तं भवति समप्रा'त्यभिमुखी-भवतीत्यर्थः, तत्स्तन विचाल-कुर्यादि-येदिषयाभि मुखं न त्यर्थः ॥ ४४ ॥

और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ। चित्त जब अन्तराह्य वस्थामें स्थिश होकर समवाको भी प्राप्त न हो हो यह समझे कि इस समय मन सक-षाय-रागयुक्तं अर्थात् बीजायस्या-संयुक्त है। इस अवस्था है भी उसे यत्नपूर्वेक साम्यावस्थामे स्थित छरे। किन्तुं जिस समय वह समराको प्राप्त हो अर्थात सारवावस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो इस समय इस अवस्थान में इसे विचितित न करे, अर्थात् विषयाभिमुख न हरे ॥ ४४॥

नारवादयेरसुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् । निश्रतं निश्ररिचतमेकीकुर्यात्रयतनतः ॥४५॥

इस साम्यावस्थामें [प्राप्त होनेबाले ] सुखवा आखादन न करे, बांदक विवेकवती बुद्धि के द्वारा चसके, दिःसङ्ग रहे । फिर यदि चित्त बाहर निक्छने हमें तो उसे प्रयस्तपूर्वक निश्च छौर एकाम करे।। ४५॥

योगिनो समाधित्सतो यत्मुख जायते तन्नास्वादयेत्, तत्र न रज्येतेरयर्थः। दशं तहिं १ निःसङ्गा निःस्पृहः प्रज्ञया विवेक-बुद्धचा यदुपसम्यते सुखं मृषैवेति विद्यापारकाल्पतं ततोऽपि विभावयेत् । रागान्निगृश्वीयादित्यर्थः।

समाधिकी इच्छावाले योगीको जो दुख प्राप्त होता है उसका छ।स्वादन न करे अर्थात् एसमें राज न बरे। तो फिर वैसे रहे ? निः-एक अर्थात् तिःस्पृहृहोक्र प्रज्ञा-विवेदवरी बुद्धि ऐसी भावना दरे कि यह जो बुछ सुख अनुअव हो। रहा है वह अविद्यापरिकत्पित और मिथ्या ही है। हात्वर्य यह कि एस युखके रागसे भी चित्तका निप्रह

यदा पुनः सुखरागानिवृत्तं निश्वरुखमावं सिनश्वरद्वहिनिः गेच्छद्भवति चित्तं ततस्ततो नियम्योक्तोपायेनात्मन्येनैकी-कुर्यात्प्रयत्नतः। चित्तस्बद्धपसत्ता-मात्रमेशापादयेदित्यर्थः॥ ४५॥

जिस समय सुलके रागसे निवृत्त होकर निश्च ख्यान हुआ चित्त फिर बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त उपायसे वहाँ से भी रोककर प्रयतन-पूर्वक आत्मामें प्रकाम करे। तात्पर्य बह है कि उसे चित् खरूप सत्ता-मात्र ही सम्पादित करे।। ४५॥

### मन कव ब्रह्मरूप होता है ?

# यदा न छीयते त्रित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिङ्गनमनाभासं निष्यन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४६॥

जिस समय चित्त सुषुप्ति ने जोन न हो और फिर विश्वित्र भी न हो जया निश्च ड और विषया शाय के त्रहेत हो जाय खत समय वह ब्रह्म ही हो जाता है।। ४६॥

यथोक्तोपायेन निगृहार्ट चित्तं यदा सुषुष्ते न लीयन । च पुनर्विषयेषु विश्विष्यन, स्नानिङ्गनमचलं निवातादी। कल्पम्, अनामासं न केन-चित्कल्पितेन विषयमावेनाव-भासत इति, यदैवंलक्षणं चित्तं तदा निष्यन्नं त्रझ त्रझस्वरूपेण निष्यमं चित्तं भवतीत्यर्थः॥४६। हुआ चित्त जिस समय सुष्ठितमें छीन नहीं होता और न फिर
विषयों में ही विक्षित्र होता है तथा
वायुश्र्व्य स्थानमें रखे हुर दोपक के
समान निश्च छ और ननामास
अर्थात् जो किसी भी किरान विषयमानसे प्रकाशित नहीं होता-ऐसा
जिस समय यह चित्त हा जाता है,
अर्थात् एस अवस्थामें चित्त ब्रह्म हुएसे निष्पंत्र हो जाता है।। ४६॥

शां० भा०

अद्वैतप्रकरण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम् । अजमजेन - ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥

[ बस अवस्थामें जो जानन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ छोग ] ख्वस्थ, श्चान्त, निर्वागयुक्त, अकथनीय, निरतिशयमुखखरूप, अजन्मा, अजन्मा ज्ञेय ( त्रहा ) से अभिन्न और खर्वज्ञ वतलाते हैं ॥ ४७ ॥

परमार्थं सुखमात्म-सत्यान्त्रबोधलक्षणं स्वस्थं स्वात्मनि स्थितस्, ज्ञान्तं सर्वानथींपज्ञम-रूपस्, सनिर्वाणं निर्वतिर्निर्वाणं कैवल्यं सह निर्वाणिन वर्तते. तचाकथ्यं न शक्यते कथियुम्, अत्यन्तासाधारणविषयत्वात मुखप्रत्तमं निरतिश्चयं हि तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातिम-त्यज्ञं यथा विषयविषयस् षजेना तुत्पन्नेन ज्ञेयेना व्यविरिक्तं सत्स्वेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं ब्रह्मेव परिचक्षते कथयन्ति व्रह्मविदः ॥ ४७ ॥

**ड**पर्युक्त आत्मखत्यानु वो घरूप परमार्थ-सुख 'खस्थम्'-अपने खात्मा-में ही स्थित, 'शान्तम्'-सब प्रकारके अनर्थकी निवृत्तिरूप,'स्निक्णम्'-निर्वा ग-निर्वृति अर्थात् कैवस्यको कहते हैं, उस निर्वाणके सहित. तथा 'अकध्यम्'- जो कहा न जा सके, क्योंकि इसका विषय अत्यन्त अखाधारण है, 'सुख पुत्तमम्'— योगियोंको ही प्रत्यक्ष होनेवाला होने-के कारण बिरतिज्ञय सुख है। तथा 'अजम्'-को उत्पन्न न हो, जिख प्रकार कि विवयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, और अज यानी चलम्र न होने-वाछे ज्ञेयसे अभिन होनेके कारण अपने सर्वज्ञरूपसे स्वयं प्रहा ही वह स्व है-ऐसा ब्रह्मइलोग डिसके विषयमें ] फहते हैं ॥ ४० ॥

## परमार्थसत्य क्या है ?

क्लोहादिवत्सृष्टिहपायना चोक्ता ये मनोनिमहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा

सर्वोडप्ययं मनोनिग्रहादिर्मृ- चित्रका और छोहादिके समान

प्रमार्थस्वरूपप्रतिपच्युपायत्वेन न | चपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके हपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये परमार्थसत्य नहीं है। परमार्थसत्य

परमार्थंसत्येति । परमार्थंसत्यं तु । तो यही है कि-न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किश्वित्र जायते ॥४८॥

कोई भी जीव उत्पन्त नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा प्रदाने किसीकी स्त्याचि नहीं होती बही सर्वोत्तम सत्य है। ४८॥

न कश्चिज्जायते जीवः कर्ता मोक्ता च नोत्पद्यते केनचिद्पि स्वभावतो-प्रकारेण। **अतः** ऽजस्यास्यैकस्यात्मनः संभवः विद्यते नास्ति। कारणं न यस्मान विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान कश्रिजायते जीव इत्येतत् । पूर्वे-षूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत-त्तदुत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे किचिन **ब्रह्मण्य णुमात्रमपि** जायत इति ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव स्थानन नहीं होता-अर्थात किसी भी प्रकारसे क्वी-भोकाकी उत्पत्ति नहीं होती। जतः स्वभावसे ही इस एक अजन्मा आत्याका कोई सम्भव-कारण नहीं है। और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है इस्डिये किसी जीवकी दरपत्ति भी नहीं होती-यही इसका तात्पर्य है। पहले उपायरूप से बक्लाये हुए सत्यों में यही उत्तम सत्य है। जिस सत्यख्रहप ब्रह्ममें कोई श्री वस्त खणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥ ४८ ॥ .

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पृज्यशद्क्षिष्यस्य परमहं सपरित्राक्षकाचार्थस्य श्रीकक्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमकास्मभाष्येऽद्वैताख्यं त्वीयं प्रकरणम् ॥ ३॥ ॐ तत्सत्

# **अलातशान्तिप्रकरण**

बोङ्कारनिर्णयद्वारेणांगमतः शतिज्ञातस्याद्वैतस्य प्रकरण-

प्रयोजनम् बाह्यविषयमेद वैतथ्या-

च्च सिद्धस पुनरहैते

शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षानिर्धारित-स्यैतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या-द्वेतदर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वेतिनो वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य-विरोधाद्रागद्वेषादिकलेशास्पदं दर्शन मिति मिथ्यादर्शनत्वं स्चितम् । क्लेशानास्पदत्वा-त्सम्यग्दर्शनिमत्यद्वैतदर्शनं स्तूयते। तदिह विस्तरेणान्योन्य-विरुद्धतयासम्यग्दर्शनत्वं प्रदर्श

ओद्धारके निर्णयद्वारा आगय-प्रकरणमें प्रतिशा किये अद्वैतका-जिसे कि [ वैतथ्यत्रहरणमें ] बाह्य विषयभेदके मिध्यात्वद्वारा खिद्ध किया है और फिर अद्वेतप्रकरणमें काछ और युच्चियोंसे साक्षात् निश्चय किया है, [ पिछछे प्रकरणके ] धन्तमें 'पतदुत्तमं सत्यम्' पेसा कहकर उपसंहार किया गया। वेद-के वारपर्यभूत इस अद्वेतद्र्वनके विरोधी को द्वैतवादी और वैनाविक (बौद्ध धादि) हैं उनके दर्शन परस्पर बिरोबी होनेके कारण राग-द्वेषादि क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका मिध्याद्भीनत्व सूचित होता है। और राग-द्वेषादि क्छेशोंका धाश्रय न होनेके कारण अद्वेतदर्शन ही सम्यादर्शन है-इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। अब यहाँ, परस्पर विरोधी होनेके कारण विस्तारपूर्वक चन ( द्वैतवादी आदि दार्शितकोंके दर्शन ) का मिध्या-द्र्शनत्व प्रद्शित कर उनके प्रतिषेष-द्वारा आबीतन्यायसे अद्वैतद्र्शन-

 अनुमान दो प्रकारका है—अन्वयी और व्यतिरेकी । अन्वयी अनुमान-में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है। इस व्यतिरेकी अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत अनुमान' भी है । În Public Domain, Chambal Archives, Etawah

तत्प्रतिषेधेनाद्वैतदर्शनसिद्धिरुप-संहर्तव्याचीतन्यायेनेत्यलात-शान्तिरारभ्यते।

तत्राद्वेतदर्शनसम्प्रदायकर्तुः **अद्वेतस्वरूपेणैव** नमस्कारार्थो-उयमाद्यक्लोकः । आचार्यपूजा द्यमित्रतार्थसिद्धचर्थेष्यते शास्ता-सम्भे।

की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसी छिये अछात झान्तिप्रकरणका आरम्य किया जाता है।

दसमें ब्लद्वैतदर्शनसम्प्रदायके कर्ताको अद्वेतरूपचे ही नमस्कार करनेके लिये यह पहला चलीक है. क्योंकि शासके आरम्भमें आचार्यकी पूजा अधिप्रेत अर्थकी विद्धिके छिये इष्ट ही है।

#### नारायण-नमस्कार

# ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्। ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम् ॥

जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्त आकाशसरहा ज्ञानसे आकाश-खरश धर्मों ( जीवों ) को बाना है उस प्रवृश्वीत्तमको नमस्कार करता 度11911

जाकाशेनेपदसमाप्तमाकाश-कल्पमाकाशतुल्यमेवत् । काशकल्पेन ज्ञानेन, किस् ? धर्मानात्मनः, कितिशिष्टान्गग-नोपमान्गगनम्रपमा येषां ते गग-नोपमास्तानात्मनो धमान्।

जो आकाशकी अपेक्षा कुछ असम्पूर्ण हो# इसे आहादाकरप अर्थात् आकाशतुरय जहते हैं। उस आकाशसहश ज्ञानसे-किसे ? आत्माके घर्मीको। किस प्रकारके घर्मीको ? गगनोपम घर्मीको --गगन (आकाश) जिनकी सपमा हो उन्हें गंग नोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा-

असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा कुछ न्यून है। इसका केवल यही माव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं है-आकाश कुछ मिलता-ज्लता है।

ज्ञानस्यैव पुनविशेषणम् ज्ञेयेधं मेरात्म भिरमिनमग्नयुष्ण-वत्सवितृप्रकाशवच ज्ञानं तेन ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकरपेन ज्ञेयात्मखद्धपाच्यतिरिक्तेन गग-नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा-निति, जयमेवेश्वरो यो नारायणा-च्यस्तं वन्देऽभिवाद्ये द्विपदां वरं द्विपदोपलक्षितानां पुरुपाणां वरं प्रधानं पुरुषोत्तमसित्यभिप्रायः। उपदेष्ट्रनमस्कारमुखेन इान-ज्ञेयज्ञात्मेदरहितं परमार्थतस्य-दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिविपाद-प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥

के घर्मोंको । ज्ञानका ही फिर विशेषण देते हैं — अग्निके प्रणता और सूर्यके प्रकाशके समान जो ज्ञान होय घर्मों अर्थात् आत्माओं से अभिन्न है उस होयाभिन्न अर्थात् होय आत्माके स्वरूपसे अञ्चतिहरू आकाशसरहा ज्ञानसे जिसने आकाशोपम घर्मोंको सदो ही सम्यक् प्रकार जाना है—ऐसा जो नारायण-संज्ञक ईश्वर है उस द्विपदों बर— दो पदोंसे इपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्द्रता— अभिवादन करता हूँ।

वपदेष्टाको नमस्कार करनेसे यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेषद्वारा ज्ञान, ज्ञेयं और ज्ञाताके भेदसे रहित परमार्थद्शीनका प्रतिपादन करना अमीष्ट है।। १।।

अद्वैतद्शेनकी वन्द्ना

अधुना अद्वैतदर्शनयोगस्य

नमस्कारस्तत्स्तुतये —

अब अद्वैतद्र्शनयोगको, उसकी स्तुतिके छिये, नमस्कार किया जाता है।

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः। अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहस् ॥ २॥

<sup>\*</sup> यहाँ अद्वेतसम्प्रदायके आदि आचार्य वदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाप्रगण्य श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है।

्र्या क्रिया व्यवस्था विश्व सम्पूर्ण प्राणियों के छिये सुखकर, हितकारी, निर्विद्याद् और अविरोधी अस्पर्शयोगका स्पर्वेश किया गया है, स्से में समस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

स्वर्शनं स्वर्शः सम्बन्धो न
विद्यते यस्य योगस्य केनविद्यते यस्य योगस्य केनविद्यते यस्य योगस्य केनविद्यते यस्य योगस्य केनविद्यत्वाविद्विष सोऽस्पर्शयोगो
ब्रह्मविद्वामस्पर्शयोग इत्येवंप्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्वसन्तसुखः । भवति कश्चिद्दत्यन्तसुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः,
यथा तपः । अयं तु न तथा ।
किं तर्हि सर्वसन्त्वानां सुखः ।

तथेह भवति कश्चिद्विषयोप-भोगः सुखो न हितः अयं तु सुखो हितश्च नित्समप्रचलित-स्त्रभावत्वात् । किं चाविवादो विरुद्धवदनं विवादः पश्चप्रति-पश्चपरिप्रहेण यस्मिन्न विद्यते सोऽविवादः । कस्मात् १ यतो-ऽविरुद्धश्च । य ईदशो योगो मिस योगका किसीसे कभी स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 'अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह ब्रह्मा- स्वभाव ही है। 'वै' 'नाम' इन पर्दोका यह तात्पर्य है कि वह 'ब्रह्मवेत्ताओं का अस्पर्शयोग' इस नामसे प्रसिद्ध है कीर वह समस्त प्राणियों के लिये सुलकर होता है। कोई विषय तो अस्यन्त सुलक्षांधन- विशिष्ट होनेपर श्री दुःख स्वरूप होता है। के स्वप्त किन्तु यह ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यह सभी प्राणियों के लिये सुलद्दायक है।

इसी प्रकार इस छोड़ में को इ-को ई विषय समग्री सुखदायक तो होती है किन्तु हितकर नहीं होती। किन्तु यह तो सर्वदा अविषठ-स्त्रभाव होने के कारण सुखदायक भी है और हितकर भी। यही नहीं, यह अविवाद भी है। जिसमें पक्ष-प्रतिपक्ष स्त्रीकार करके विषद कथन रूप विवाद नहीं होता उसे अविवाद कहते हैं। ऐसा यह क्यों है ? क्यों कि यह सबसे अविषद है। ऐसे जिस योगका शाकने उपदेश शां० भा० ]

**अ**ळातशान्तिप्रकरण

888

## द्वैसवादियोंका पारस्परिक विरोध

कथं द्वैतिनः परस्परं द्वैतबादियों में परस्पर किस प्रकार विरुच्यन्ते १ इत्युच्यते विरोध है १ सो वतस्राया जाता है-

भूतस्य जातिमिन्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः प्रस्परम् ॥ ३ ॥

वनमें कोई-कोई बादी तो सत् पदार्थकी क्यक्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिकाठी परस्पर विवाद करते हुए अस्तपदार्थकी क्यक्ति स्वीकार करते हैं।। ३॥

स्तस्य विद्यमानस्य वस्तुनो नितिस्तरितिस्ति विद्यमानस्य वस्तुनो के चिदेव हि सांख्या न सर्व एव द्वैतिनः । यसादभूतस्या- विद्यमानस्यापरे वैशेषिका नियायकाश्य धीरा धीमन्तः अज्ञाममानिन इत्यथी विव-दन्तो विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्य-मिच्छन्ति जेतु भित्यमिप्रायः॥३॥

कोई-कोई वादी-केवळ संख्य-मताबळम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं-मूत यानी विद्यमान बस्तुकी जाति-स्ति मानते हैं; और क्योंकि दूखरे चीर-बुद्धिमान् यानी प्राज्ञा-श्रिमानी वैशेषिक और नैयायिक छोग अमूत अर्थात् अविद्यमान बस्तुको जन्म स्वीकार करते हैं, इस्रिक्षेये परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छा करते रहते हैं-यह इसका तारपर्य है।। ३।।

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य-। पक्षप्रतिषेधं हुर्वद्धिः किं, रूपावितं अवत्युच्यते—

ि परस्यर विवाद करके एक-दूसरे-के पक्षका खण्डन करनेवाले उन वादियोंद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश किशो जाता है सो बतलाते हैं — भूतं न जायते किंचिदभूतं नैव जायते।

## भूत न जायत काचदभूत नव जायत। विवदन्तोऽद्वया ह्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते॥ ४॥

[किन्हीका मत है—] 'कोई सद्वस्तु उत्पन्न नहीं होती' और [कोई कहते हैं—] 'असदस्तुका जन्म नहीं होता'— इस प्रकार परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वैतवादी अजाति (अजातवाद) को ही प्रकाशित करते हैं।। ४॥

भृतं विद्यमानं वस्तु न जायते किचि। द्रद्यमानत्वादेवात्मवदित्येवं वद्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति-षेघति सज्जन्म। तथाभूतमविद्य-मानमांवद्यमानत्वान्नैव जायते शश्विषाणविद्यत्येवं वदन्सां-ख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसज्जन्मप्रति-षेधति। विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो-**डह्या अहैतिनो होते अन्योन्यस्य** पक्षौ सदसतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्तो. **ऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्ख्यापयन्ति** प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥

कोई भी भूत अर्थात् विद्यमान वस्त विद्यमान होनेके कारण ही. उत्पन्न नहीं होती: जैसे कि आत्मा-इसप्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य-के पक्ष सद्वादका खण्डन करता है। तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यसान वस्त अविद्यमान होनेके फारण ही भाराश्वक संसान उत्पन्न नहीं हो सकती'--ऐसा फहकर असद्वादीके पक्ष असत्की स्तिका प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाह यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये अद्वेतबादी-क्योंकि वस्तुतः ये अद्वेत-बादी ही हैं—एक-दूसरेके श्रजन्म और अस्जन्मका खण्डन करते द्वप अर्थतःअज्ञाति-अनुत्पत्ति-को ही प्रकाशित करते हैं।। ४।।

द्वैतवादियोद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन ख्याप्यमानामजाति तैर्नुमोदामहे वयस् । विवदामो न तैः सार्थमविवादं निबोधत ॥ ५॥

**यहाँ द्वेतवादियोंको ही न्यंगसे 'अद्देतवादी' कहा है।** In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

जां० भा० अलातशान्तिप्रकरण

चनके द्वारा प्रकाक्षित की हुई अवातिका इस भी अनुमोद्न **क**रते हैं। इस करसे विवाद नहीं करते अतः तुम वस निर्विवाद [परमार्थ-दर्भन दि अच्छी तरह समझ हो।। ५॥

तेरेव ख्याप्यमानामजातिमेव-मास्त्वत्यसुमोदामहे केवलं न तैः साधं विवदामः पश्चप्रतिपश्च-ग्रहणेन: यथा तेडन्योन्यसित्य-भिप्रायः। अतस्तमविवादं विवाद-रहितं परमार्थदर्शनमञ्ज्ञातमस्मा-मिनिंबोधत हे शिष्याः ॥ ५ ॥

क्तके द्वारा इस प्रकार प्रकाशिक की गयी अजारिका हम 'ऐसा ही हो' इस प्रकार बेवल अनुसोदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष-प्रतिपक्ष रेकर एनके साथ विवाद नहीं करते. जैसा कि वे आपसमें किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण? हमारेद्वारा हपदेश किये हुए हरू र्जाबबाद- विवादरष्ठित परमार्थ-दर्शनको तुस अच्छी तरह समझ

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। अजातो ह्यस्तो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥

वे बादीकोग अजात वरतुषा ही जन्म होना स्वीदार करते हैं। किन्तु को पदार्थ किञ्चयही अजात स्रीर समृत है वह मरजञ्जीहताको कैसे जाम हो सकता है ?॥६॥

सदसद्वादिनः ्रसर्वें ऽपीति | यहाँ [ 'वादिनः' पर्छे ] स्त्रीः सहादी और असहादी अभिनेश हैं। इस इडोइडा भाष्य पहलेक्क

पुरस्तात्कृतभाष्यक्लोकः ॥ ६ ॥ । इत्रा बा चुका है ॥ ६ ॥

स्वभावविपर्यय असम्भव है न भवत्यमतं मत्यं न मत्यमसृतं तथा। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्धविष्यति ॥ ७ ॥

देखिये अद्वैतप्रकरण क्लोक २० का अर्थ ।

मरणरहित वस्तु कमी मरणशीछ नहीं हो सकती और मरणशीछ अरमहीन नहीं हो सकती, क्योंकि कि नी के खनाबका विपर्धय किसी प्रकार होनेबाळा नहीं है।। ७।।

# स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् । क्रतकेनामृतस्तस्य कयं स्थास्यति निश्चरुः ॥ ८ ॥

जिसके महमें खबाबसे ही मरणहीन धर्म मरगशी अताकी प्राप्त हो बाता है: उसके सिद्धान्तानुसार कुनक (जन्म) होनेके कारण वह समृत पदार्थ निम्नड (चिरस्थायी) कैसे रह सकेगा ?॥ ८॥

उक्तार्थानां इलोकानामिहोप-

न्यासः परवादिपक्षाणामन्योन्य-विरोधंखपापितानुत्पश्यनुमोदन-अदर्शनार्थः ॥.७-८॥

जिनका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे , खपर्यंक्त विन ] श्लोकींका उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके पक्षोंके विरोबसे प्रकाशित अ बातिका अनु-मोदन प्रदर्शित करनेके छिये किया गवा है ॥ ७-८ ॥

यस्मारलौकिक्यपि प्रकृतिन

क्यों कि डोकिकी प्रकृतिका भी विपर्यय नहीं होता [ फिर पारमार्थिकी का वो कैसे होगा ?] किन्तु वह प्रकृति है क्या ? इसपर छहते हैं-

विवर्येति, कासाबित्याह-

सांसिदिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या। श्रकृतिः सेति विद्वेया स्वभावं न जहाति या ॥ ९ ॥

जो उत्तम बिविद्वारा त्राप्त, स्वमायबिद्धा, सहना और अकृताः है त्तवा क्मी अपने क्यावका परिस्वाग नहीं करती वही 'त्रकृति' है-चेबा बानना चाहिये॥ ९॥

सम्यक्सिद्धिः संबिद्धिसत्र

पम्बक् बिदिका बाम संसिद्धि आवा सांसिद्धिकी यथा कोगिनां | है; बबसे होनेवाडीको 'सांसिद्धिकी' सिद्धानास् जानिमाधैश्वयंत्राप्तिः प्रकृतिः । सा भूतमविष्यत्काल-योरपि योगिनां न विपर्छेति तथैव सा। तथा स्वामाविकी द्रव्यस्त्रमावत एव यथाग्न्या-दीनास् उष्णप्रकाशादिलश्रणा. सापि न कालान्तरे व्यमिचरति देशान्तरे च । तथा सरवा धात्मना सहैव जाता षथा पश्या-दीनामाकाश्रगमनादिलक्षणा। अन्यापि या काचिहकता केनचिक कवा यद्यापां निम्न-देशगमनादिलक्षणा। धन्यापि या काचित्स्वभावं न बहाति सा सर्वी प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके। मिथ्याकस्पितेषु लौकिकेष्यपि वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा किस्ताजस्वमावेषु परमाथं• बस्तुष्त्रमृतत्बलखणा प्रकृतिनी-न्यया भवतीत्यभित्रायः ॥ ९ ॥

कहते हैं; बिस प्रकारकी सिदि योगियोंको अजिमाहि ऐस्थर्यकी प्राप्ति बनकी प्रकृति है। योगियोंकी बस प्रकृतिका मृत और भविष्यत् कारुमें भी विपर्यय नहीं होता-वह जैसी-की-तैसी ही रहती है। तथा 'खामाबिकी' बस्तुके खमाबसे सिद्धः जैसी कि अम्नि आदिकी कणता एवं प्रकाझादिक्या प्रकृति होती है। बसका भी कार्कान्तर और है बान्तरमें व्यक्तिकार नहीं होता। तथा 'सहजा'-अपने साथ ही ब्रत्यन होनेवाळी; जैसे कि पक्षी आदिकी आकाक्षगमनादिक्या प्रकृति होती है।

खीर भी जो कोई 'अकृता'किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई;
जैसे कि जड़ों की प्रकृति निम्न प्रदेशकी खोर जानेकी है। तथा इसके
खिवा जन्य भी जो कोई अपने
स्वभावको नहीं छोड़ती वस सवको
छोकमें 'प्रकृति' नामसे ही जानना
चाहिये। मिथ्या करपना की हुई
डौकिक वस्तुओं में भी चनकी प्रकृति
जन्यवा नहीं होती; फिर अजस्यभाव
परमार्थवस्तुओं में उनकी अस्तत्वडश्वणा प्रकृति अन्यया नहीं हो
सक्ती-इसमें तो कहना ही क्या
है १ वह इसका जिमप्राय है।।९॥

जीवका जरा-मरण माननेमें दोष

किंविषया पुनः सा प्रकृति-र्यसा अन्यथाभावो वादिभिः कल्यते कल्पनायां वा को दोष इत्याह

वादीछोग सिसके अन्यथाभाष-की करपना करते हैं एस प्रकृतिका विषय क्या है ? और इनकी कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर

जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ।

जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥१०॥ समस्त जीव स्वभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं। उनके जरा-मरण सीकार करनेवाळे छोग, इस विचारके कारण ही, स्वभावसे च्युत हो जाते हैं।। १०॥

जरामरणनिम्रुक्ताः-जरा-मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्वे इत्येतस्वभावतः प्रकृतितः । एवंस्वभावाः सन्तो धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्जवामिव सर्वमात्मिन कल्पयन्तक्रच्यवन्ते स्वभावतश्च-लन्तीत्यथैः, तन्मनीषया जन्म-मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व-दोषेणेत्यर्थः ॥ १०॥

'जरामरणनिर्मुक्ताः' अर्थात् जरा-मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित हैं ! कीत ? सम्पूर्ण धर्म अर्थात् समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी प्रकृतिये ही। ऐसे खभाववाछे होनेपर भी जरा-सरणके इच्छुकके समान इच्छा करनेवाछे अर्थात् रज्जुः में सर्पकी आँति सात्सासें जरा-मरण-की करपना करनेवाछे जीव, चसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे अर्थात् एस भावसे आवित होनेके दोषवज्ञ अपने स्वभावसे च्युत -विचिक्कित हो जाते हैं ॥ १०॥

सांस्यमतपर वैशेषिककी आपश्चि

सज्जातिवादिभिः इत्याह

यञ्जातिवादी बढिन्बर्योका कथन किस प्रकार अस्कृत है ? सो वैशेषिकमताव-सम्बी बतसाते हैं।

शां॰ भा॰ ]

**थळातशान्तिप्रकरण** 

१९७

# कारणं यस्य वे कार्यं कारणं तस्य जायते । जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् ॥११॥

जिस ( संख्यमताबढम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है चसके सिद्धान्तानुसार कारण ही चत्पन्न होता है। किन्तु जब कि वह जन्म छेनेवाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और मिन्न (बिदीर्ण) होनेपर श्री तित्य कैसे हो सकता है।। ११।।

मृद्रदुपादानलक्षणं कारणं यस्य वाहिनो वै कार्यं कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य बादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव सत्प्रधानादि कारणं महदादि-कार्यरूपेण नायत इत्यर्थः। महदाद्याकारेण चेज्जायमानं कथमजमुच्यते तैवि-प्रधानं श्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं भिन्नं विदीर्णं स्फुटितमेकदेशेन सत्कथं नित्यं भवेदित्यथः। न हि सावयवं घटादि एकदेश-स्फ्राटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक

जिस वादी के मतमें स्तिका के समान वपादान कारण ही कार्य है अर्थात जिसके मतमें कारण ही कार्य है अर्थात जिसके मतमें कारण ही कार्य क्रियं क्रियं के परिणव होता है वसके सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादि कार्यक पसे वस्पन्न होता है ऐसा इसका वात्पर्य है। किन्तु यदि प्रधान महदादि क्रियं कर्पन्न होता है वो व वसे अजन्मा कैने बाढा है तो वे वसे अजन्मा कैने वाढा है हैं। वस्पन्न होता है और अजन्मा सी है—पैसा कथन तो परस्पर विकद्ध है।

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी षतछाते हैं। किन्तु वह भिन्न— विदीर्ण अर्थात् एक देशमें स्कृटित यानी विकृत होने वाळा क होकर भी नित्य कैसे हो सकता है ? ताल्पर्य यह कि घटादि सावयब पदार्थ, जो एक देशमें स्कृटित होनेवाले हैं, लोकमें इत्यर्थः । विद्यीर्णं च खादेकदेशे-नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिदं तैरभिधीयत इत्यमिप्रायः ॥११॥

कभी नित्य नहीं देखे गये। वह अपने एक देक्समें विदीण होता है तथा अब और नित्य भी है—यह हो इनका विवद कथन ही है— ऐसा इसका अभिनाय है।। ११।।

उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ- । खपर्युक्त खिमप्रायका ही स्पष्टी-माह-- करण करनेके छिये कहते हैं-

कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि । जायमानाद्धि वे कार्यात्कारणं ते कथं भ्रवस् ॥१२॥ यदि कारणसे कार्यकी अभिज्ञता है तब तो. तुम्हारे मतमें कार्य भी अजन्मा है; और यदि ऐसी वात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिज्ञ होनेपर कारण भी किस प्रकार निज्ञक रह सकता है ?॥१२॥

कारणाद्जात्कार्यस्य यद्यनन्य-त्विमिष्टं त्वया ततः कार्यकारणयोः कार्यमजिमिति प्राप्तस्। भिम्नले इदं चान्यद्विप्रतिपिद्धं विप्रतिपित्तः कार्यमजं चेति तव। कि चान्यत्कार्यकारणयोरनन्यत्वे जावमानाद्धि वै कार्यात्कारण-मनन्यभित्यं ध्रुवं च ते कथं मवेत्। न हि कुक्कुट्या एकदेशः पच्यत एकदेशः प्रसवाय करूपते॥ १२॥ यदि तुन्हें अजन्मा कारणसे कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [तुन्हारे मतमें] यह बात सिद्ध होती है कि कार्य भी अजन्मा है। किन्तु कार्य है और अजन्मा है यह तुन्हारे कथनमें एक दूसरा विरोध है। इसके सिवा, कार्य और कारणकी अनन्यता होनेपर उत्पत्तिकीं कार्यसे अभिन्न हसका कारण नित्य और निश्च कैसे रह सकता है ? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुगींका एक अंद्र तो पकाया जाय और दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये रखा जाय।। १२।।

शां० भा० अलातशान्ति प्रकरण 156 REPORTED TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO किं चान्यत इसके सिवा और भी-अजाद्धे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै। जाताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥

जिसके मतमें अजन्मा बस्तुसे ही दिसी कार्यकी करपत्ति होती है उसके पास निश्रव ही इसका कोई हद्यान्त नहीं है। और यदि बात पदार्थसे ही कार्यकी बत्पन्ति मानी जाय तो अनवस्था वर्पास्वत हो जावी है ॥ १३॥

अजादन्तरानाद्वस्तुनो जायते नातानातयोः यस नादिनः कार्यं दृष्टान्तस्तस्य नास्ति उभयोरपि कारणत्वानुपपत्तिः वै, ष्रष्टान्ताभावे-डर्थादजान्न किचिन्जायत इति सिद्धं भवतीत्यर्थः यदा प्रनर्जाताङ्गायमानस्य वस्तुनः तदप्यन्यस्मात् अस्युपग्मः जातात्तद्यन्यस्मादिति व्यवस्था प्रसज्यते। अनवस्थानं स्वादित्यर्थः ॥ १३ ॥

जिस बादीके मतमें अज-अतु-त्पन्न वस्तुसे कार्यकी चत्पन्ति होती है उसके पास निश्चय ही कोई दृष्टान्त नहीं है। अतः तात्वर्य यह हुआ कि रष्टान्तका अभाव होनेके कारण यह वात स्वयं किट हो जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी चत्पचि नहीं होती। और जब किसी जात- एरपन होनेबाली वस्त्रसे कार्यवर्गकी स्पत्ति मानी जाती है तो बहु भी किसी अन्य जात बस्तुसे एत्पन होनी चाहिये और वह किसी औरही से स्त्यन होनी चाहिये-इस अकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; अर्थात् अनवस्था उपस्थित हो वासी है।। १३॥

## हेत और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोप

'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत्" ( वृ० उ० २ । ४ । १४ ) इति । सव कातमा ही हो गया है" इस

"जिस अवस्थामें इसकी रहिमें

माण्डुक्योपनिषद् 200

गिं का०

MANAGE AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP परमार्थेतो द्वेतामातः श्रत्योक्त-

अविने को परमार्थतः द्वैतका अमाब वत्राया है, इसीके आश्रित

हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते ॥ १४॥ जिनके मतमें हेतुका कारण फड है और फड़का कारण हेतु है वे

हेतु और फड़के अनादित्वका प्रतिपादन कैसे करते हैं ? ।। १४ ।।

हेतोधं मिरादिः कारणं देहादिसंघातः फलं येषां वादिनाम्। तथादिः हेतुर्धभिषमिदिः फलस च देहा-दिसंघातसा । एवं हेत्फलयोरित-रेतरकार्यकारणत्वेनादिमस्वं ज्यक्रिरेवं हेतोः फरुश्य चाना-कथं तैरुपवर्ण्यते ? वित्रतिषिद् बित्यर्थः । न हि नित्यस कुरस्रसामनो हेतु-फ्रजात्यवा सम्भवति ॥ ४।

जिन बादियोंके मतमें हेत अर्थात् धर्माद्शा आदि-कारण देहादि संघातह्य फर है तथा देहादि खंघादछप फड़का आहि-कारण धर्माधर्माष्ट्र हेतु है %-इस प्रकार हेतु और फडका एक-द्सरे-के कार्य-कारणरूपसे बकारणत्व वत्वानेवाछे उन छोगोंद्वारा हेत और फडका अनादित्व किस प्रकार प्रतिपाद्न किया जाता है ? अर्थात उनका यह ज्ञथन सर्वधा विवद है। नित्य कृटस्थ आत्माकी हेत-फडालक्ता तो किसी वका भी सम्भव नहीं है ॥ १४॥

तेनिंडद्वपम्यूपगम्यत इत्यूच्यते-

वे किस प्रकार विश्व प्रतको मानते हैं, स्रो वतकाया जाता है -

हेतोरादिः फलं यैषामादिहेंतुः फलस्य च । तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजनम पितुर्यथा ॥ १५ ॥

\* अर्थात् जो धर्मादिको धरीरादिकी प्राप्तिका कारग और धरीरको अमंदि-सम्पादनका कारण मानते हैं।

२०१

जिनके मतमें हेतुका कारण फड है और फडका कारण हेतु है बनको [मानी हुई] बराचि ऐसी ही है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना ॥ १५॥

हेतुजन्यादेव फलाद्धेतो-र्जन्माम्युपगच्छतां तेषामीदृशो विरोध उक्तो भवति यथा पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५॥॥ हेतुसे एरपन्न होनेबाछे फलसे ही हेतुका जन्म माननेवाछे एन छोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म बत्छानेमें ॥ १५॥

यथोक्तो विरोधो न युक्तो- | डभ्युपगन्तामति चेन्मन्यसे—

यदि तुम ऐसा मानते हो कि एउर्युक्त विरोध मानना उचित नहीं है तो—

संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया। युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत् ॥ १६॥

तुम्हें हेतु और फलकी जलियों क्रम स्त्रीकार करना चाहिये, क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [दायें-बायें ] सीगोंके समान परस्पर कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६॥

संभवे हेतुफलयोरुत्पत्ती क्रम

एषितन्यस्त्वयान्वेष्टन्यो हेतुः

पूर्व पश्चात्फलं चेति । इतश्च

युगपत्संभवे यस्माद्धेतुफलयोः

कार्यकारणत्वेनासंबन्धः, यथा

युगपत्संभवतोः सन्येतरगोविषाणयोः ॥ १६॥

तुम्हें हेतु और फडकी स्त्यिमें क्रम अर्थात् पहड़े हेतु होता है और फिर फड-इस प्रकार दोनोंका पीर्वापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार गौके साथ-साथ स्त्यन्न होनेवाछे दायें और वायें सींगोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता स्सी प्रकार साथ-साथ स्त्यन्न होनेपर तो हेतुऔर फडका परस्पर कार्य-कारण-हमसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥१६॥

[ गी० का०

कथमसंबन्धः ? इत्याइ— नहीं होगा ? सो वतला हैं —

फलादुत्पद्यमानः सम्र ते हेतुः प्रसिष्यति । अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादियष्यति ।। १७॥

तुम्हारे मतमें यदि हेतु फडसे उत्पन्न होता है तो वह [हेतुरूपसे] सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फडको उत्पन्न कैसे करेगा ?।।१७॥

जन्यात्स्वतोऽरुव्धात्मकात्
फलादुत्पद्यमामः सञ्ज्ञ्ञाविषाणादेरिवासतो न हेतुः
प्रसिच्यति जन्म न रुमते।
अरुव्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्ज्ञ्ञ्चविषाणादिकरूपत्तव कथं फलसुत्यादियव्यति १ न हीतरेतरापेश्वसिद्धचोः सञ्जिषिणकरूपयोः
कार्यकारणमावेन संबन्धः
कविद् रष्टः, अन्यथा वेत्यमिप्रायः॥ १७॥

जन्य अर्थात् जो खतः प्राप्त
नहीं है एव शक्यश्रक्तके समान अवत्
फछचे उत्पन्न होनेवाळा होनेपर
हो हेतु ही सिद्ध नहीं होता
अर्थात् उवीका बन्म नहीं हो
सकता। इस प्रकार शक्यश्रक्तके
समान सिस्की स्ततः उपलिख
नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुन्हारे
मतमें किस प्रकार फछ उत्पन्न कर
देगा १ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध
होनेवाळे स्था शक्यश्रक्तके समान
सर्वया असत्पदार्थों हा हार्य-झरणभावसे अथवा किसी और प्रकार
कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया—यह
इसका अभिप्राय है।। १७।।

यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः । कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया ।।१८॥

[ तुन्हारे महमें ] यदि फछचे हेतुकी बिद्धि होती है और हेतुके फडकी बिद्धि होती है तो बनमें पहछे कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षाके कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? || १८ || In Public Domain, Chambal Archives, Etawah \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असंबन्धवादोषेणापोदितेऽपि हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरम्युप-त्वया कतरत्प्व-निष्यन्नं हेतुफलयोर्यस पश्चाद्धा-विनः सिद्धिः सात्प्रवंसिद्धय-पेक्षया तत् बृहीत्यर्थः ॥ १८॥

हेत और फलके कार्यकारण भावका असम्बन्धतादोषसे निरा-करण कर दिया जानेपर भी यदि तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे खिद्धि मानते ही हो तो इन हेस और फडमेंसे पहले कीन हुआ-सा वतलाका; जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षासे पीछे होनेबालेकी सिद्धि मानी जाय ?-यह इसका तात्पर्य है॥१८॥

अथैतन शक्यते वक्तमिति मन्यते--

और यदि तुम ऐसा मानते हो कि यह नहीं वराखाया जा सकता

## अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः। एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ॥१९॥

यह अज्ञक्ति (असामर्थ्य ) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [ क्योंकि इनके पूर्वीपरत्वका ज्ञान क होनेसे इनमें जो पूर्ववर्धी है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता ]। इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने सर्वथा अजातिको ही प्रकाक्तित किया है।। १९॥

सेयमशक्तिरपरिश्वानं तत्त्वा-विवेको मृहतेत्यर्थः। अथ वा योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः फलस सिद्धिः फलाच हेतोः सिद्धिरितीतरेतरानन्तयं लक्षण-स्तस्य कोपो विषयमि।ऽन्यशामावः

यह अवाक्ति दिम्हारा ] अपरि-अविवेक अर्थात ज्ञान-तरवका मृद्ता ही है। अथवा तुमने जो एक-दसरेका पौर्वापर्यक्प यह क्रम बत्रजाया है कि हेत्रये फलकी यिद्धि होती है और फडसे हेतुकी, उपका होप-विपर्योग्र अर्थात् अन्यथा भाव स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतु-कार्यकारणमावातुप-सर्वस्थानुत्पत्तिः पत्तरजातिः प्रकाशितान्योन्य-परिदीपिता **ब्रवद्भिर्वादिभिर्वुद्धैः** पण्डितैरित्यर्थः ॥ १९ ॥

हो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार हेतु और फलका कार्यकारणभाव असम्भव होनेके कारण एक-दूसरेके पक्षका दोष षतदानेवाळे प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात्पण्डितोंने सबकी अजाति-अनुत्पि ही प्रकाशित की है ॥१९॥

नचु हेत्रफलयोः कार्यकारण-भाव इत्यसामिहक्तं शब्दमात्र-माश्रित्यच्छल**मि**ढं त्वयोक्तं पुत्राज्जनम पितुर्यथा, विषाण-वचासंबन्ध इत्यादि - श्रसामिरसिद्धाद्वेतोः फलसिद्धि-रसिद्धाद्वा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्युप-गता। कि तहिं ? बीजाङ्कर-वत्कार्यकारणभावोऽम्युपगम्यत इति।

पूर्व - हसने बो कहा कि हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव है, खो तुमने इमारे शब्दमात्रको पकड़कर छलपूर्वक ऐसा कह दिया कि 'जैसे पुरुषे पिताका जन्म होना है' ' दार्थे-बार्थे विगोंके खमान ि **चनका परस्पर** ] सम्बन्ध ही वहीं हो सफता' इत्यादि । हमने अबिद्ध हेतुसे फड़की अथवा असिद्ध फड़से हेतुकी खिद्धि कभी नहीं मानी। वो फिर क्या माना है ? हम वो बीज और अङ्क एके समान केवल उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं।

सिद्धान्ती-इसपर हमें कहवा है कि-

बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः। न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥

वीजाङ्कर नामका जो दशन्त है वह तो खदा खाध्यके ही समान है। और जो हेतु साध्यके ही सहश्र होता है वह साध्यकी सिद्धिमें व्ययोगी नहीं होता ॥ २०॥

In Public Domain, Chambal Archives, Etawah

बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्तो यः स साध्ये तुल्यो वीजाङ्कुरदृष्टान्तस्य ममेत्यभिप्रायः। साध्यसमत्वम् प्रत्यक्षः कार्यकारणमावो वीजाङ्कर-योरनादिः ? न, पूर्वस्य पूर्वस्या-परवदादिमन्त्राम्युपगमात् यथेदानीसुत्पनोऽपरोऽङ्कुरो बीजा-दादिमान्बीजं चापरमन्यसमाद-ङ्करादिति क्रमेणोत्पन्तवा-दादियत् । एवं पूर्वः पूर्वोऽङ्कुरो वीजं च पूर्व पूर्वमादिमदेवेति प्रत्येकं सर्वस वीजाङ्ग्रजात-स्वाहिमन्बात्कस्वचिदप्यनादि-त्वानुपपत्तिः । एवं हेतुफलानाम्। वीजाङ्करसन्ततेरनादि-मन्विमिति चेत् १ न, बीजाङ्कुर-एकत्वाजुपपत्तेः। न **संततिनिरासः** हि बीजाङ्करव्यति-बीजाङ्करसन्ततिनिमैका-भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिवी तदनादित्ववादिभिः तस्मात्यक्तं

षी आङ्कर नामका जो दृष्टान्त है बह तो साध्यके ही समान है-पेशा मेरा अभिप्राय है। यदि कही कि षीज और अङ्करका कार्य-कारणमाब तो प्रत्यक्ष ही अबादि है, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि इनमेंसे पूर्व-पूर्व [ अङ्कुर और फड]को परवर्तियों-के खमान आद्मान् माना गया है। जिस प्रकार इस समय बीजसे उत्पन्न हुला दूसरा अङ्कर आदिमान् है उसी पकार कमनाः दूसरे अङ्करसे **एरपन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्** है। इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कर और पूर्व-पूर्व बीज आदिमान् ही है। अतः सम्पूर्ण बीजाङ्करवर्गका प्रत्येक बीज और अङ्कर आदिमान् होनेके कारण किसीका भी अनादि होना अञ्चयम है। यही न्याय हेतु और फलके विषवमें भी समझना चाहिये। यदि कहो कि बी जाङ्करपरम्परा

वाद् कहा। क वाजा कुर्यस्या तो अनादि हो ही सकती है; तो ऐसा कहता ठीक नहीं; क्योंकि स्सका एकरव नहीं माना गया। हेतु-फडका अनादित्व प्रतिपादन करनेबाडोंने बीज और अङ्करसे भिन्न बीबाङ्करपरम्परा अथवा हेतु-फड़परम्परा नामका कोई पक स्ततन्त्र पदार्थ नहीं माना। अतः

हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यत इति । तथा चान्य--द्रप्य तुपपत्ते नै च्छलमिस्य भिप्रायः। न च लोके साच्यसमो हेतुः साष्यसिद्धी सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते प्रमाणकुश्चलैरित्यर्थः। हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्राभिप्रेतः, गमकत्वात् । प्रकृतो हि एष्टान्तो न हेतुरिति ॥ २० ॥

'वे डोग हेतु जीर फड़का जनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? यह कथन बहुत ठीक है। इसके सिवा अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा कथन छछ नहीं है—ऐसा इसका तात्पर्य है। अभिप्राय यह है कि बोक्में प्रमाणकुष्च प्रवर्षेद्वारा साध्यकी सिद्धिके छिये साध्यके ही बहुक हेत्का प्रयोग वहीं किया बावा।यहाँ 'हेतु' बन्द्का अभिप्राय र्ष्टान्त है, क्योंकि यह उसीका बापक है; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रक-रण भी है—हेतुका नहीं ॥ २०॥

#### मबातवाद-विद्यपण

न्याह-

कथं बुद्धरजातिः परिदीपिते-पण्डितोंने अजाविका ही किस प्रकार प्रकाश्चित किया है ? इसपर कहते हैं—

पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् । जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते ॥ २१॥

[ हेतु और फडके ] पौर्वापर्यका जो जज्ञान है वह अनुत्पत्तिका ्दी त्रकाशक है, क्वोंकि यदि कार्य [ स्वमुख ] क्यक हुआ होता तो बसका कारण क्यों न प्रहण किया जाता ॥ २१ ॥

यदेवद्रेतुफलपोः पूर्वापरापरि-।

यह जो हेतु जीर फडके पीर्वाः न्वानं तच्चतर्जातेः परिदीपकन-विशेषक विशेषक वर्षात् आपक है। यदि परिदीपक वर्षात् आपक है। यदि कार्य क्रमक होता प्रहण किवा शां० भा॰

अलासग्रान्तिप्रकर्ण

चेद्रमों गृश्वते, कथं तस्मात्पूर्व कारणं न गृखते । व्यवस्यं हि प्रहीत्रा वायमानस्य तञ्जनक ग्रहीत्रष्य स् बन्यजनकयोः संबन्बस्थानपेवत्वात्। तस्माद-जातिपरिदीपकं तदित्यर्थः ॥२१॥

बावा है। वो उससे पूर्ववर्ती कारण क्यों नहीं प्रदन किया जाता ? चत्पन्न होनेवाडी बरतुको प्रइप करनेवाडे पुरुषदारा उसकी उत्पश्चि-का कारण भी अवस्य ही प्रहण किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य ब्बीर बनक पवार्थीका सम्बन्ध अनिवार्थ है। इसक्रिये वात्पर्य यह है कि यह अवाविका ही प्रकाशक

#### सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति

किंचित्, यजायमानं वस्तु-

इखिछिये भी कोई बरतु उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उत्पन्न होनेबाडी बस्तु-

## स्वतो वा परतो वापि न किचिद्धस्तु जायते। सदसत्सदसद्दापि न किंचिद्रस्तु जायते ॥ २२ ॥

स्वतः ध्यया परतः [किसी भी प्रकार ] कोई बस्तु करपन नहीं होती; क्योंकि सत्, असत् अथवा सदसत् ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ।। १२ ।।

उमयतो खतः परत सदसत्सदसद्दा न नायते न तस केनचिद्पि प्रकारेण जन्म संमवति । न तावत्स्त्रयमेवापरि-निष्पन्नात्स्वतः सहपात्स्ववमेव जायते तथा बटस्तस्मादेव घटात्। नापि परतोडन्बस्मादन्यो यशा

व्यपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनों हीसे सत्, असत् अथवा सद्सद्रूपसे चत्पन्ध नहीं होती-किसी भी प्रकार एसका जम्म होना सम्मय नहीं है। जिस प्रकार पदा बसी पहेसे स्त्पन नहीं हो सकता चसी प्रकार काई भी बस्त खबं अपने अपरिनिष्यन (पूर्णतवा तैवार व हुए) खरूपसे कातः ही जरपन नहीं हो सकती। मीर म किसी मन्यसे ही

माण्डक्योपनिषद् 206 

घटात्पदः पटात्पटान्तरम् । तथा

यथा नोभयतः, विरोधातः

न जायते।

नजु मुदो घटो जायते पितुश्र पुत्रः। सत्यम्, बास्ति जायत इति प्रत्ययः शब्दश्य मुढानास्। तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्येते किं सत्यमेव तानुत यावता परीक्ष्यमाणे शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु घट-पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत्। ''वाचारस्भणम्'" ( छा० उ० ६।१।४) इति श्रुतेः। सच्चेन्न जायते सच्चान्मृतिपत्रा-

द्वित् । यद्यसत्त्रभापि न जायते-

**Sसत्त्वादेव अञ्चाविषाणादिवत** 

डत्पत्ति हो सकती है; जैस घटसे पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी। तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; जिस्र प्रकार कि घट और पट दोनोंसे घट या पट कोई इत्पन्त नहीं हो सफता।

यदि कही कि मिट्टीसे घड़ा एत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका बन्म होता है तो, ठीक है. परन्तु 'स्त्यन्त होता है' ऐसा शब्द और **उसकी** प्रतीति मूखोंको ही हुआ करती है। चिवेकी लोग तो उन शब्द और अतीतिकी-वे सत्य हैं अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा किया करते हैं। किन्तु परीक्षा की जानेपर तो शब्द और इसकी प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा पुत्रादिक्प वस्तु केवल हाटद्सात्र ही है; जैसा कि "वाचारम्भणम्" इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है।

यदि वस्तु सत् (विद्यमान) है तो सुत्तिका और पिता कारिके समान सत् होनेके कारण ही बस्पन्त नहीं हो सकती। यदि व्यस्त् है, तो भी शक्षशृङ्गादिके समान असत् होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। और यदि सदसत् है तो

शां० भा०

अलातशान्तिप्रकरण

२०९

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सदसत्तथापि जायते न विरुद्धस्यैकस्यासंभवात्। अतो न किंचिद्रस्तु जायत इति सिद्धम्।

प्रनज निरेव नायत क्रियाकारकफ**लैकत्वम** इति अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं वस्तुनः, ते दूरत एव न्यायापेताः । इदमित्थमित्यव-धारणक्षणान्तरानवस्थानादनज्ञ-

भृतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्व ॥ २२ ॥

भी उत्पन्न नहीं हो सकती: क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाववाली. होनी असम्भव है। अतः यही सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्त उत्पन्न नहीं होती।

इसके विपरीत जिन (बौद्धों)के मतमें जनमित्रयाका ही जन्म होता है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक और फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं वे तो बिल्कुछ ही युक्तिशून्य हैं; क्योंकि 'यह ऐसा है' इस प्रकार निरचय करनेके क्षणसे दूसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके कारण पदार्थका अनुभव नहीं हो सकता ]; और बिना अनुभव हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव है।। २२॥

हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पीत्तका स्चक है किं च हेत्फलयोरनादित्वम-**भ्युपगच्छता त्वया वलाद्धेतुफल-बोरजन्मैवाञ्युपगतं** स्यात तत्क्रथम् १

यह नहीं, हेतु और फलका अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर लीगयी है। सो किस प्रकार ?-

हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः। आदिनं विद्यते यस्य तस्य ह्यादिनं विद्यते ॥२३॥

अनादि फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार स्वभावसे ही [अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती,

मा० उ० १४-

अनादेरादिरहितात्फलाद्धेतुनं जायते । न हाजुत्पनादनादेः फलाद्धेतोर्जन्मेष्यते त्वया । फलं चादिरहितादनादेहेंतोरजात्स्व-मादत एव निर्निमित्तं जायत इति नास्युपगम्यते ।

तस्मादनादित्वसम्युपगच्छता
त्वया हेतुफलयोरजन्मैवास्युपाम्यते । यस्मादादिः कारणं न
बचते यस्य लोकं तस्य ह्यादिः
्वेक्ता जातिन विद्यते । कारणवत एव ह्यादिरस्युपगम्यते
नाकारणवतः ॥ २३॥

अनादि अर्थात् आदिरहित फल-से हेतु उत्पन्न नहीं होता। जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते ही नहीं हो; और न ऐसा ही मानते हो कि अनादि—आदिरहित अर्थात् अजन्मा हेतुसे विना किसी निमित्तके स्वभावतः ही फलकी उत्पत्ति हो जाती है।

अतः हेतु और फलका अनादित्व माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका आदि-कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात् पूर्वोक्त जन्म भी नहीं होता। जिसका कोई कारण होता है उसीका जन्म भी माना जाता है; कारणरहित पदार्थका नहीं।। २३।।

बाह्यार्थवाद्-निरूपण

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण-चिकीर्षया पुनराश्चिपति-

पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं-

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा द्वयनाशतः । संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता॥ २४॥

 शां० भा०

अलातज्ञान्तिप्रकरण

इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] क्लेशकी उपलव्धिसे भी अन्य मता-वलिनयोंके ज्ञासाद्वारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है।। २४॥

प्रज्ञानं प्रज्ञितः शब्दाहि-प्रतीतिस्तस्याः सनिभित्तत्वस्; निसित्तं विषय इत्थे-कारण तत्सनिधित्तरवं सविषयत्वं स्वात्मव्यविहिक्तविष्यतेत्वेतत् प्रतिजानीमहे । न हि निर्निषया प्रज्ञातिः चन्दादिप्रतीतिः खात्, तस्याः सनिमित्तत्वात्। अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीत-लोहिता दिप्रत्ययनैचित्र्यस्य द्वयस नाशतो नाशोऽमानः प्रसज्येते-त्यर्थः । न च प्रत्ययवैचित्रयस द्वयस्याभागोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्ययवैचित्रयस्य दर्शनात्, परेषां तन्त्रं परतन्त्र-मित्यन्यशास्त्रम्, तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान-व्यतिरिक्तस्थास्तिता मताभिप्रेता। न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रख-रूपाया नीलपीतादिवां बालस्वन-

प्रज्ञान अर्थात् ज्ञान् दि-प्रतीति-का नास प्रज्ञप्ति है वह सनिमित्त है । निमित्त-कारण अर्थात् विषय-को कहते हैं; अतः सनिमित्त-सविषय यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके सहित है-ऐसी हम [उसके विषयमें] प्रतिज्ञा करते हैं।[अर्थात् हसारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी शवदादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है। खन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और स्रोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता-रूप द्वैतका नाश हो जायगा अर्थात् उसके नाश यानी अभावका प्रसंग उपिक्षत हो जायगा और प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय-वैचित्रयरूप द्वैतका अभाव है नहीं। अतः प्रत्ययवैचित्रयरूप उपलिब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके परंकीय **च**न तन्त्रींका अर्थात् परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य वाह्य पदार्थ हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है।

केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति-की यह विचित्रता नील-पीतादि

(E)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वैचित्र्यमन्तरेण स्वभावभेदनैव वैचित्र्यं संभवति । स्फटिकस्येव नीलाद्युषाष्याश्रयैर्विना वैचित्र्य न घटत इत्यमिप्रायः ।

इतश्र परतन्त्राश्रयस्य बाह्याथं-स्य ज्ञानच्यतिरिक्तस्यास्तिता । संक्लेशनं संक्षेशो दुःखिमत्यर्थः । उपलम्यते ह्याग्निदाहादिनिमित्तं दुःखम् । यद्यग्न्यादिवाह्यं दाहादि-निमित्तं विज्ञानच्यतिरिक्तं न स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप-लभ्यते । उपलभ्यते तु । अतस्तेन मन्यामहेऽस्ति बाह्योऽर्थं इति । न हि विज्ञानमात्रे संक्षेशो युक्तः, अन्यत्रादर्शनादित्यभित्रायः।२४ बाह्य आलम्बनोंकी विचित्रताके सिवा केवल स्वभावभेदसे ही होनी सम्भव नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्फर्टिकके समान, नील-पीतादि उपाधियोंको आश्रय किये विना, यह विचित्रता नहीं हो सकती।

इसके सिवा इसिछिये भी दूसरीं-के शास्त्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त वाह्य पदार्थींका अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अम्निदाहा दिके कारणसे होनेवाला संक्लेश यानी दुःख उपलब्ध होता है । संक्लेशका अर्थ संक्लेशन अर्थात् दुःख है। यदि विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका निमित्तभूत अग्नि आदि कोई वाह्य पदार्थ न होता तो दाहादिजनित दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये था। किन्तु उपलब्ध होता ही है: इससे हम मानते हैं कि वाह्य पदार्थ अवर्य है। अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञानमात्रमें क्लेश होना सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥

विज्ञानवादिकर्तृक वाह्यार्थवाद्निषेध

अत्रोच्यते—

इस विषयमें हमारा कथन है कि-

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्विमण्यते युक्तिदर्शनात् । निमित्तस्यानिमित्तत्विमण्यते युत्तदर्शनात् ॥ २५॥ शां० भा॰ ]

थलातशान्तिप्रकरण

र१३

वाहमेवं प्रज्ञप्तेः सिनिमित्तत्वं द्वयसंक्लेशोपलिब्धयुक्तिदर्शना-दिव्यते त्वया । स्थिरीभव तावन्त्वं युक्तिदर्शनं वस्तुनस्तथा-त्वास्युपगमे कारणमित्यत्र । त्रृहि किं तत इति ।

उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ-प्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेर-निमित्तत्वमनालम्बन्तनं वैचित्र्धा-हेतुत्विधिन्यतेऽस्माभिः । कथस् १ भूतदर्श्वनात्परमार्थदर्शनादित्ये-तत् । न हि घटो घथाभूतमृद्रूप-दर्शने सित तद्व्यतिरेकेणास्ति, यथास्वान्महिषः घटो ना तन्तु-च्यतिरेकेण, तन्तवथांगुच्यति-रेकेणेत्येवस्रत्तरोत्तरभूतदर्शन खा शब्दप्रत्ययनिरोधान्नैव निमित्त-स्रुपलभामह इत्यर्थः । ठीक है, इस प्रकार दुःखमय दैतकी उपलिट्धरूप युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शन वस्तुकी यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'—अपने इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ।

वाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या आपत्ति होती है ?

विज्ञानवादी-हमारा कथन है कि प्रज्ञप्तिके आश्रयरूपसे स्वीकार किये हुए घटादि विषयका हम अविषयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व अर्थात् विचित्रताका अहेतुत्व मानते हैं। कैसे मानते हैं? भूतदृष्टिसे अर्थात् परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार अश्वसे महिष पृथक है, उस प्रकार मृत्तिकाके यथार्थ खरूपका ज्ञान होनेपर, घट उससे पृथक सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार तन्त्रसे पृथक पट और अंशुसे पृथक तन्तु भी सिद्ध नहीं होते। तात्पर्य यह है कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ तत्वको देखते-देखते शब्द-प्रतीति-का निरोध हो जानेपर हम कोई भी विषय नहीं देखते।

अथ वाभृतद्शेनाद्वाह्याथे-स्यानिमित्तत्विमध्यते, रज्ज्वा-दाविव सपिद्रिरित्यर्थः। आन्ति-दश्चनविषयत्वाच निभित्तस्या-निमित्तत्वं भवेत्। तदभावे-**डमावात् न हि सुपुप्तसमाहित-**आन्तिद श्नाभाव बाह्योऽर्थ **धात्मव्यति**रिक्तो उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगतं वस्तवजुनमत्तरिप तथाभृतं गम्यते। एतेन इयदर्शनं संक्लेशोपलिब्ध्य प्रत्युक्ता ॥ २५ ॥

अथवा [यों समझो कि] जिस प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सर्पादि वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं उसी प्रकार अभूतद्र्शनके कारण हस बाह्यार्थीको प्रतीतिका आल्स्बन नहीं मानते । श्रान्तिदृष्टिके विषय कारण इन निमित्तांका अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव होनेपर इनकी भी उपल्रहिंघ नहीं होती। सोये हुए, समाधिस्थ और युक्त पुढ़पोंको, उनकी भ्रान्ति-दृष्टिका अभाव हो जानेपर, आत्मा-से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थकी उपलचिध नहीं होती। उन्मत्त पुरुष-को दिखायी देनेवाली वस्त उन्माद-शून्य सनुष्यको भी यथार्थ नहीं जान पड़ती। इस कथनसे द्वैतद्र्शन और क्लेशकी उपलव्धि दोनोंहीका निराकरण किया गया है।। २५॥

यसान्नास्ति वाह्यं निमित्तमतः-

क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं, इसिछिये—

#### वित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च । अभूतो हि यतश्रार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥ २६॥

चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभासका ही प्रहण करता है। क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसिंख्ये पदार्थभास भी उस चित्तसे प्रथक नहीं है।। २६।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* स्पृश्वत्यथं बाह्या-लम्बन्बिषयम्, नाप्यशीमासं चित्तत्वात्खप्नचित्तवत् । अभूतो हि जागरितेऽपि खप्नार्थवदेव बाद्यः शब्दाद्यथीं यत उक्तहेत-नाप्यर्थाभासश्चित्ता-त्पृथक्वित्तमेव हि घटाद्यर्थवदव= भासते यथा खप्ने ॥ २६ ॥

चित्त, चित्तं होनेके कारण ही ख्रप्नचित्तके समान, वाह्य आलम्बन-के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श नहीं करता और न अशीमासको ही प्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त हेतुसे ही खप्नगत पदार्थोंके समान ागरित अवस्थामें भी शहदादि वाह्य पदार्थ हैं नहीं, और न चित्त-से पृथक् अर्थाभास ही है। घटादि पदार्थोंके समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वह खप्नमें भासा करता है।। २६॥

विपर्यासस्तद्यंसति घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य । तथा च सत्यविषयीसः कचि-द्वक्तव्य इति । अत्रोच्यते-

घटादिके न होनेपर भी चित्त-को घटादिकी प्रतीति होना-यह तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था-में अविपरीत (सम्यक्) ज्ञान कब होगा ? यह वतलाना चाहिये। इसपर कहते हैं-

#### निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । अनिभित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥

[ भूत, भविष्यत् और वर्तमान ] तीनों अवस्था श्रोंमें चित्त कभी किसी विषयको स्पर्श नहीं करता। फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? ।। २७।।

विषयमतीतानागत-। निमित्तं वर्तमानाध्यसु त्रिष्यपि सदा चित्तं न स्पृशेदेव हि । यदि हि | कभी निमित्त यानी विषयको स्पर्श

अतीत, अनागत और वर्तमान-इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त कचित् संस्पृशेत् सोऽविपर्यासः परमार्थं इति । अतस्तदपेक्षया-सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः सान तु तदस्ति कदाचिदपि चित्तसार्थसंस्पर्शनम् । तस्माद-निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य चित्तस्य मविष्यतिः न कथंचिद्धि-पर्यासोऽस्तीत्यमित्रायः। अयमेव हि स्वभावश्चित्तस्य यदुतासति निमित्ते घटादौ तद्भद्वभासनस्२७ उनकी प्रतीति होती रहे ।। २७ ।।

नहीं करता। यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो 'वह अविपर्यास अर्थात् परमार्थं है' ऐसा माना जाता। अतः बमकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर भी घटका प्रतीत होना विपर्यास कहलाता। किन्तु चित्तका पदार्थके साथ कभी स्पर्श है ही नहीं। अतः विनां निमित्तके ही उस चित्रको विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? तात्पर्थ यह है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है हीं नहीं। चित्तका यही खभाव है कि घटादि निभिक्तके न होनेपर भी

#### विज्ञानचादका खण्डन

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वभित्याद्ये-तदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेध-परमाचार्येणानुमोदितम् । तदेव तत्पक्षप्र तिपेधाय कृत्वा तदिद्रमुच्यते —

'प्रज्ञप्तेः सनिसित्तत्वम्' इस (पञ्चीसवें) श्लोकसे हेकर यहाँतक आचार्यने विज्ञानवादी वौद्धके वाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिपेध करनेवाले वचनका अनुसोदन किया। अब उसीको हेत् वनाकर उसीके पक्षका प्रतिपेध करनेके छिये इस प्रकार कहा जाता है-

## तस्मान जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते। तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वै पश्यन्ति ते पदस् ॥ २८ ॥

इसिंछिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका हर्य ही उत्पन्न होता है। जो छोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमें [पक्षी आदिके] चरण (चरण-चिह्न) देखते हैं।। २८।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* यसादसत्येव घटादौ घटाद्या-भासता चित्तस विज्ञानवादिना-श्युपगता तद्जुमोदित-तम् अस्माभिरपि भृतदर्शनात्, तस्मात्तसापि चित्तस जायमाना-वमासतासत्येव जन्मनि युक्ता भवितुमित्यतो न जायते चित्तस् यथा चित्तदृश्यं न जायते।

अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिनः श्वणि-कत्वदुःखित्वशून्यत्वानात्मत्वादि च. तेनैव वित्तेन चित्रखरूपं द्रष्ट्रमञ्ज्यं पश्यन्तः खे पश्यन्ति ते पदं पश्यादीनाम् । इतरेश्योडपि द्वैतिस्वो-**ऽत्यन्तसाहसिका इत्यर्थः येऽ**पि श्र्त्यवादिनः षश्यन्त एव सर्वश्रन्यतां स्बदर्शनस्यापि श्र्न्यतां प्रतिज्ञानते ते ततोऽपि साहसिकतराः खं सृष्टिनापि जिघृक्षन्ति ॥ २८ ॥

क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके न होनेपर भी चित्तको घटादिकी प्रतीति होनी स्वीकार की है और यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका हमने भी अनुमोदन किया है, इसलिये उसकी सानी हुई चित्तकी उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति-के अभावमें ही होनी सम्भव है। अतः जिस प्रकार चित्तके हृइयका जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त-की भी उत्पत्ति नहीं होती।

इसिटिये जो विज्ञानवादी उस चित्तकी उत्पत्ति तथा क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं अनात्मत्व आदि देखते हैं-उस चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको देखनेवाछे वे निश्चय ही आकाशमें पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैत-वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी हैं और जो ग्रून्यवादी सबकी शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे तो उनसे भी वहकर साहसी हैं-वे आकाशको मुहीसे ही पकड़ना चाहते हैं ॥ २८॥

माण्ड्क्योपनिषद्

[ गी० का०

दश्ट

उपक्रमका उपसंहार

उक्तेहें तुमिरजमेकं ब्रह्मोति पूर्वीक्त कि एक अज सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं पहले जिसव फलका उप-तत्फलोपसंहार।थाँऽयं क्लोकः— इलोक है—

पूर्वोक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है। अब, पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फलका उप हार करनेके लिये यह इलोक हैं—

# अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥२९॥

क्योंकि अजन्मा [चित्त ] का ही जन्म होता है इसिलये अजाति ही उसका स्वभाव है; और स्वभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी ॥ २९॥

अजातं यिचतं ब्रह्मैव जायत इति वादिभिः परिकल्प्यते तद्जातं जायते यस्माद्जातिः प्रकृतिस्तस्य। ततस्तस्माद्जात-रूपायाः प्रकृतेरन्यथामावो जन्म न कथंचिद्भविष्यति॥ २९॥ अजात जो ब्रह्मरूप चित्त हैं वही उत्पन्न होता है — ऐसी बादियोंइारा करपना की जाती है; क्योंकि
उस अजातका ही जन्म होता है।
इसिलये अजाति उसका स्थभाव है।
तब,इसीलिये उसअजातरूप स्थभावका जन्मरूप विपरीत भाव किसी
प्रकार नहीं होगा।। २९।।

अयं चापर आत्मनः संसार-मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां दोष उच्यते— आत्माके संसार और मोक्ष-दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका यह एक दूसरा दोष वतलाया जाता है—

#### अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥

अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और सादि सोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ।। ३०॥

अनादेरतीतकोटिरहितस्य समामिन संसारखान्तवस्वं सेत्सिति यक्तितः सिद्धि नोप-याखित । न ह्यनादिः सन्दर-वान्कश्चित्पदार्थी दृष्टो लोके। वीजाङ्करसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो ह्युष्ट इति चेत्, नः एकनस्त्व-भावेनापोदित्वात्। तथानन्ततापि विज्ञानशाप्ति-कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न मविष्यति, घटादिष्वदर्शनात्। **यटा**दिनिनाशवदवस्तुत्वाददोष इति चेत्, तथा च मोक्सस पर्पमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानिः

अनादि-अतीतकोटिसे रहित संसारका अन्तवरव अर्थात् समाप्त होना युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा। लोकमें कोई भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान् होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि वीजाङ्कु सम्बन्धकी निरन्तरताका विच्छेद होता देखा गया है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बीजाङ्कु सम्तति कोई एक पदार्थ न हे नेके कारण उसके अनादित्वका निराकरण तो पहुळे कर दिया गया है।

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके समय होनेवाले सादि मोक्षकी अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि घटादि [जन्य पदार्थों ] में ऐसा देखा नहीं गया। यदि कहो कि घटादिनाशके समान अवस्तुरूप होनेसे [मक्षमें ] यह दोष नहीं आ सकता तो इससे मोक्षके पार-मार्थिक सड़ावविषयक प्रतिज्ञाकी हानि होगी। इसके सिवा [यदि मोक्षको असदूप ही माना जाय तो भी ] शश्रुक्के समान असत् २२०

असत्त्वादेव शश्विवाणस्येवा द- होनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व-मत्त्वाभावश्व ॥ ३० ॥ का अभाव ही है ॥ ३० ॥

प्रपश्चके असत्यत्वमें हेतु

#### आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [अर्थात् असद्रप] ही है। ये पदार्थसमृह असत्के समान होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं॥ ३१॥

#### सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खळु ते स्युताः ॥ ३२ ॥.

उन (जाप्रत्-पदार्थी) की सप्रयोजनता खप्नावस्थामें असिद्ध हो जाती है। अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निर्चय ही मिथ्या माने गये हैं॥ ३२॥

वैतथ्ये कृतन्याख्यानी किलानिह संसारमोक्षाभावप्रसक्रेन पठितौ ॥ ३१-३२॥

वैतथ्यप्रकरणसं इन दोनों इलोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ संसार और मोक्षके अभावके प्रसङ्गमें उन्हें फिर पड़ दिया है।। ३१-३२।।

#### सर्वे धर्मा सृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् । संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे वे सृतानां दर्शनं कुतः ।। ३३॥

जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण खप्नावस्थामें सभी पदार्थ मिध्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें (निरवकाश ब्रह्ममें) ही भूतोंका दर्शन कैसे हो सकता है ?।। २३।।

ज्ञां० भा०

अलातशान्तिप्रकरण

२२१

निमित्तस्थानिमित्तत्विमिष्यते भृतद्रश्नादित्ययमर्थः प्रपञ्च्यत एतैः क्लोकैः ॥ ३३ ॥

इन इलोकोंडारा "निमित्तस्या-निमित्तत्वमिष्यते भूतद्शीनात्" (४। २५) इस इछोकके ही अर्थका विस्तार किया गया

स्वप्नका निथ्यात्वनि रूपण

#### न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्रतौ । प्रतिबुद्ध अ वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥

देशान्तरमें जानेमें जो समय छगता है, [ खप्नावस्थामें ] उसका नियम न होनेके कारण खप्नके पदार्थीको उनके पास जाकर देखना तो सम्भव नहीं है। इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस (खप्नदृष्टि) देशमें नहीं रहता ॥ ३४॥

जागरिते गत्यागमनकालो नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या नियमानियमसामावातस्वपने न देशान्तरगमनांमत्यर्थः ॥३४

जागृतिमें जो आने-जानेके समय और प्रमाणसिंद्ध देश नियत हैं उनका नियम न होनेके कारण स्वप्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं होता-यह इसका अभिप्राय है।।३४॥

#### मित्राचैः सह संमन्त्रय संबुद्धो न प्रवद्यते । गृहीतं चापि यत्किचित्मति बुद्धो न पश्यति ॥३५॥

[ खप्नावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह खप्नर्झी पुरुप ] जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ खप्नावस्थामें ] प्रहण किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५॥

मित्राद्येः सह संमन्त्र्य तदेव |

[खप्नमें] मित्रादिके साथ मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर

मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और

माण्डूक्योपनिषद्

िन्दी कार

. २२२

च यत्किचिद्धिरण्यादि गहीतं न प्रामोति। अतश्र न देशान्तरं गच्छति खप्ने ॥ ३५ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* [ उस समय ] उसने जो कुछ स्वर्णीद ग्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता। इसिंखिये भी ख्प्नावखासें वह किसी देशान्तर-को नहीं जाता ॥ ३५॥

स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् । यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमनस्तुकस् ॥३६॥

खप्नमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे सिन्न एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जैसा वह शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृत्य अवस्तुरूप है ॥ ३६॥

खप्ने चाटन्द्रयते यः कायः सोडवस्तुकस्ततोडन्यस्य खाप-पृथकायान्त(स्य देशस्य खप्नद्द्यः दर्शनात्। यथा कायोऽसंस्तथा सर्व वित्तदृश्यम-बस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्य-त्वादित्यथेः । खप्नसमत्वाद-सज्जागरितमपीति प्रकरणार्थः ३६

खप्नमें घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है, क्योंकि उस खण्नप्रदेशस्य शरीरसे भिन्न एक और शरीर शियापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जिस प्रकार खप्नमें दिखायी देनेवाला शरीर असत् है उसी प्रकार जाग-रित अवस्थामें सारा चित्तहज्य, केवल चित्तका ही दृइय होनेके कारण, असत् है-यह इसका तात्पर्य है। प्रकृत अर्थ यह हुआ कि खप्नके समान होनेके कारण जाप्रत्-अवस्था भी असत् ही है।। ३६।।

खप्त और जाप्रत्का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है जाग्रद्धस्तुनः- जाग्रत्पदार्थांकी असत्ता इसिंखिये भी है कि— शां० भा० ]

अलातशान्तिप्रकरण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्रहणाजांगरितवत्त छेतुः स्वप्न इध्यते। तम्बद्धतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥ ३७॥

जाअत्के समान प्रहण किया जानेके कारण खप्न ससका कार्थ माना जाता है। किन्तु जाप्रत्का कार्य हानेके कारण स्वप्नद्रप्टाके . लिये ही जामत्-अवस्था सत्य सानो जाती है। १३७॥

जागरितवज्जागरितस्य 59 ग्रहणाच्यासग्राहकरूपेण खमखं तज्जागरितं हेतुरस्य खप्नख स स्रप्नस्तद्वेतुजीगरितकार्यमिन्यते। तद्धेतुत्वाज्जागरितकार्यत्वात्तस्यैव खप्तहरा एव सज्जागरितं न त्वन्येषास् । यथा खप्न इत्य-भिप्रायः।

यथा खप्नः स्वप्नहक्ष्यं एव सन्साधारणविद्यमानवस्तुवद्व-भासते तथा तत्कारणत्वा-त्साधारणविद्यमानवस्तुवद्व-भासवानं न त साधारणं विद्यमानत्रस्तु स्वप्नवदेवेत्य-मित्रायः ॥ ३७॥

जागरितके समान ही प्राह्य-प्राह्करूपसे खप्नका भी प्रहण होनेसे इस खप्नावस्थाका जाग्रत् कारण है. इसिछिये वह खप्नावस्था तद्वेतुक यानी जाअत्का कार्य मानी जाती है। तद्धेतुक अर्थात् जाप्रत्का कार्य होतेके कारण उस खप्नद्रष्टाके ही छिये जात्रत् अवस्था सत्य है, औरों-के छिये नहीं; जैसा कि स्वप्न-यह इसका तात्पर्य है।

जिस प्रकार खप्न खप्नदृष्टाको ही सत् अर्थात् साधारण विद्यमान वस्तुके समान भासता है उसी अकार उसका कारण होनेसे जायत्-की भी साधारण विद्यसान वस्तुके समान प्रतीति होती है। किन्त वस्तुतः ख्रुप्नके समान ही वह साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं -यह इसका अभिप्राय है।। ३७।।

-000

स्वप्नकारणत्वेऽपि । जागितवस्तुनो न स्वप्नवद- | जाप्रत्पदार्थीका

शङ्का-खप्नके कारण होनेपर भी खप्नके

वस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि
'स्वप्नो जागरितं तु स्थिरं
लक्ष्यते ।
सत्यमेवमविवेकिनां स्थात् ।
विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन
उत्पादः प्रसिद्धोऽतः—

बस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि खप्न तो अत्यन्त चक्र है, किन्तु जाप्रत्-अवस्था स्थिर देखी जाती है । अस्यते । समाधान-ठीक है, अविवेकियां-

समाधान-ठीक है, अविवेकियाँ-के लिये ऐसी बात हो सकती है; किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु-की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है।

#### उत्पादस्यात्रसिद्धत्वादजं सर्वमुदाहृतम् । न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ ३८॥

खत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता है। इसके सिवा सत् वस्तुसे असत्की खत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती।। ३८॥

अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मैव सर्वं मित्यजं सर्वं मुद्दाहृतं वेदान्तेषु ''सवाद्याम्यन्तरो ह्यजः'' (मु॰ उ० २ | १ | २ ) हृति । यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतो-ऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत् । न भूताद्विद्यमानादभूतस्यासतः सम्मवोऽस्ति लाके । न ह्यसतः श्रश्चिद्पि ॥ ३८ ॥ खरात्तिके सिद्ध न होनेसे सब कुछ आत्मा ही है; इसिछिये वेदान्तों-में "सवाह्याभ्यन्ता । ह्यजः" इत्यादि रूपसे सबको अज ही कहा है। और तुम जो मानते हो कि सत् जामत्से असत् स्वप्नकी उत्पत्ति होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि छोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत् का जनम नहीं हुआ करता। शश-श्रङ्कादि असत्पदार्थोंका जनम किसी भी प्रकार देखनेमें। नहीं आता।। ३८॥

नन्कं त्वयैव स्वप्नो जागरित-

/ शङ्का-यह तो तुम्हींने कहा था कि स्वप्न जागरितका कार्य है; फिर

कार्यमिति तत्कथमुत्पादोऽप्रसिद्ध ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति इत्युच्यते ?

यथा कार्यकारण-मावोऽस्मामिरमिप्रत इति—

सिद्ध ही नहीं होती ?

> समाधान-हम जिस प्रकार उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, सो सुनो-

असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः। असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥३९॥

[ जीव ] जाप्रत्-अवस्थामें असत्पदार्थांको देखकर उन्हींके संस्कारसे युक्त हो उन्हें खप्नमें देखता है, किन्तु खप्नावस्थामें भी असत्पदार्थोंको ही देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९॥

असदविद्यमानं रज्जुसपं-वद्विकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा तद्भावभावितस्तन्मयः खप्नेऽपि जागरितवद्ग्राह्यग्राहकरूपेण विकल्पयन्यइयति। तथासत्स्वप्ने-ऽपि दृष्ट्वा च प्रतिवृद्धो न पश्य-त्यविकल्पयन् । चशब्दात्तथा जागरिते ऽपि ह्या खप्ने न पश्यति कदाचिदित्यर्थः । तस्मा-ज्जागरितं स्वप्नहेतुरुच्यते न तु परमार्थंसिदति कृत्वा ॥ ३९ ॥

जागरित अवस्थामें असत् अर्थात् रब्जुमें सर्पके समान कल्पना किये हुए अविद्यमान पदार्थीका देखकर उनके भावसे भावित हो खप्नमें जागरितके तन्मयभावसे समान प्राह्य-प्राह्करूपसे विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है। तथा स्वप्नमें भी असत्पदार्थींको देखकर जागनेपर विकल्प न करनेके कारण उन्हें नहीं देखता। 'च' शब्रसे यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार कभी जाप्रत्में देखकर भी उन पदार्थीको स्वप्नमें नहीं देखता। इसीछिये यह कहा जाता है कि जाप्रत्-अवस्था स्वप्तका कारण है, उसे परमार्थसत् मानकर ऐसा नहीं कहा जाता ॥ ३९॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन-। चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव उपपद्यते । कथम् ?---

परमार्थतः तो किसोका किसी भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना सम्भव नहीं है। किसी प्रकार ? [सो बतलाते हैं—]

#### नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुकं

सच सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमसत्कुतः ॥ ४०॥ न तो असत्पदार्थ ही असत् कारणवाला है और न सत् पदार्थ ही असत् कारणवाळा है। इसी प्रकार सत् पदार्थ भी सत् कारणवाळा नहीं है; फिर असत् पदार्थ ही सत् कारणवाला कैसे हो सकता है ? ।। ४० ।।

-नास्त्यसद्भंतु क्रमसच्छशं-विषाणादि हेतः कारणं यस्थासत एव खकुसुमादेस्तदसद्धेतुकमसन्न विद्यते । तथा सद्दिप घटादि-वस्तु असद्धेतुकं शश्विषाणादि-कार्य नास्ति। तथा सच्च विद्यमानं घटादि विद्यमान-घटादिवस्त्वन्तरकायं नास्ति। सत्कायमसत्कृत एव सम्भवति ? चान्यः कार्यकारणभावः सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्? अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य-कारणभावः कस्यचिदित्य-मिप्रायः ॥ ४० ॥

असत् कारणवाला असत्पदार्थ भी नहीं है-जिस आकाशपुष्प आदि असत्पदार्थका कोई शश-शृङ्गादि असत् कारण हो ऐसा कोई असद्भेतक असत् पदार्थ भी विद्यसान नहीं है। तथा घटादि सद्दत् भी असद्भेतक अर्थात् शशविपाणादि असत्पदार्थी का कार्य नहीं है। इसी प्रकार सत् यानी विद्यमान घट आदि किसी अन्य सहस्तुका भो कार्य नहीं है। फिर सत्का कार्य असत् ही कैसे हो सकता है; इनके सिवा किसी अन्य कार्य-कारणभावकी न तो सम्भावना है और न कल्पना ही की जा सकती है। अतः तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके छिये तो किसी वस्तका भी कार्य-कारण-भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ॥

शां० भा० ]

अलातशान्तिप्रकरण

220

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पुनरपि जाप्रतस्वमयोरसतोरपि कार्यकारणमावाशङ्कामपनयन् आह-

जामत् और खप्न अस्न् होनेपर भी उनके कार्य-कारणभाव केसम्बन्ध में जो शङ्का है उसके निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते :-

#### विपर्यासाद्यथा जाग्रदिचन्त्यानभूतवत्स्पृशेत् । तथा स्वप्ने विपर्यासाइ मास्तित्रैव पश्यति ॥४१॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रत्कालीन स्विन्त्य पदार्थीको यथार्थवत् प्रहण करता है उसी प्रकार स्वप्नमें भी भ्रान्तिवश [ खप्नकाळीन ] पदार्थोंको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है ॥ ४१ ॥

विपर्यासादविवेकतो यथा जाग्रज्जागरितेऽचिन्त्यान्मावान-शक्यचिन्तनीयान् रज्जुसर्पादीन् भृतवत्परमार्थवत्स्पृशक्तिव कलपयेदित्यर्थः कश्रियथा, तथा खप्ने विवर्यासाद्धस्त्यादीन्धर्मान् पश्यनिय विकल्ययतिः, तत्रैव पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य-मानानित्यर्थः 🗓। ४१ ॥

जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात् अविवेकके कार्ण जाम्रत्-अवस्थामें रच्जु-सर्पादि अचिन्तनीय अर्थात् जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थीको भूत— परसार्थवत् स्पर्श करते हुए-से कल्पना करता है। उसी प्रकार स्वप्नमें विपर्यासके कारण ही वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा कल्पना करता है; अर्थात् उन्हें वह उसी अवस्थामें देखता है, न कि जात्रतसे उत्पन्न होते ! हए ॥ ४१ ॥

जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है ? उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तु त्ववादिनाम् जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा ॥४२॥

[ वस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कार्ण जो पदार्थीकी सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्यानोंने सर्वदा उन्हींके छिये जातिका उपदेश दिया है।। ४२।।

बुद्धरद्वेतवादिमिर्जा-यापि

विदेशितापदिष्टा, उपलम्भनम् उपलम्मत्तसादुपलब्धेरित्यर्थः. समाचाराद्वणीश्रमादिधर्मसमा-चरणात्, ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति-वस्तुत्ववादिनाम् अस्ति वस्तु-वदनशीलानां इत् पेवं दृढाग्रहवतां श्रद्धानानां मन्द-विवेकिनामर्थोपायत्वेन देशिता जातिः। तां गृह्धन्तु वेदान्ताभ्यासिनां तु तावत । खयमेवाजाद्वयात्मविषयो विवेको भविष्यतीति न तु परमार्थ-बुद्धचा । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल-. बुद्धित्वादजातेः अजातिवस्तुनः सदा त्रसन्त्यात्मनाशं मन्यमाना अविवेकिन इत्यर्थः । उपायः सोऽवतारायेत्युक्तम् ॥ ४२ ॥

तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों-ने जो जाति (जगत्की उत्पत्ति) का उपदेश दिया है [ उसका यह कारण है-] उपलम्भनका नाम उपलम्भ है उस उपलम्भ अर्थात् उपलिविधसे और समाचार-वर्णा-श्रमादि धर्मोंके सम्यक आचरणसे-इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका अस्तित्व माननेवासे अर्थात् 'द्वित-पदार्थीका ] वस्तुत्व है' ऐसा कहने-वाले दृढ आप्रही, श्रद्धालु धौर मन्द विवेकशील पुरुषोंको निह्मात्मैक्य-बोधकी प्राप्तिकृप ] अर्थके उपाय-रूपसे उस जातिका उपदेश दिया है। जिसमें उनका यही तात्पर्य है कि 1 'अभी वे भले ही उसे स्वीकार कर छें, परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते-करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा और अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो जायगा' उन्होंने परमार्थ-बुद्धिसे उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि वे केवलं श्रुति-परायण अविवेकी छोग स्थू खबुद्धि होनेके कारणअपना नाश मानते हुएअजाति अर्थात् जन्मरहित वस्तुसे सदा भय मानते हैं-यह इसका तात्पर्य है। यही बात हमने 'उपायः सोऽवता-राय' इत्यादि ऋोकमें (अद्वैतप्रकरण श्लोक १५ में) कही है।। ४२॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सन्मार्गगामी हैतवावियोंकी गति

#### अजातेस्रसतां तेषामुपलम्माद्वियन्ति ये। जातिदोषा न सेरस्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति॥४३॥

द्वैतकी उपछ्डिंधके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं अजाित-से भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जाितसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं हो सकते [क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं ]। [और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा।। १३।।

ये चैत्र पुरलम्भात्समाचाराचा-जातेरजातिवस्तुनस्रसन्तोऽस्ति-वस्तिवत्यद्वयादातमनो वियन्ति विरुद्धं यन्ति द्वेतं प्रतिपद्यन्त तेषामजातेस्रसतां इत्यर्थः श्रद्धानानां सन्मागीवलम्बिनां जातिदोपा जात्युपलम्भकृता न सेत्स्यन्ति सिद्धि नोपयास्यन्ति, विवेकमाग्प्रवृत्त-कश्चिद्दोषः यद्यपि त्वात्। स्थात्सोऽप्यल्य एव भविष्यति। सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः 11 83 11

जो छोग इस प्रकार [पदार्थीकी] उपलिध्य और [ बर्णाश्रमादिके ] आचारोंके कारण अजन्मा वस्तसे हरनेवाछे हैं। और 'द्वैत पदार्थ है' ऐसा समझकर अहय आत्मासे विरुद्ध चढते हैं, अर्थात् द्वैत स्वीकार करते हैं, उन अजातिसे भय मानने-वाले श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्बी पुरुषोंको जातिदोष-जातिकी उप-लिंघके कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त हैं। और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात् केवल सम्यग्दर्शनकी अप्राप्तिके कारण होनेवाला दोष ही होगा ॥ ४३ ॥

उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता

नन्पलम्भसमाचारयोः प्रमाण-

यदि कहो कि उपलिट्य और आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* त्वाद्स्त्येव द्वैतं वस्त्विति, नः उपलम्भसमाचारयोर्व्यभिचारात् । क्यं व्यभिचार इत्युच्यते-

द्वैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि उपल विध और आचरण-का तो व्यभिचार भी होता है। किस प्रकार व्यक्षिचार होता है ? सो बतलाया जाता है-

#### उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥४४॥

उपल्रिंच और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको [ 'हाथी है'—इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण 'वस्त हैं' ऐसा कहा जाता है।। ४४॥।

उपलभ्यते हि मायाहस्ती हस्तिनमिवात्र समा-हस्तीव चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति-सम्बन्धिमधमहर्देशीत चोच्यते-**Sसक्षि यथा तथैवोपलम्मात्समा** चारादुद्वैतं भेदरूपमस्ति वस्तिब-त्युच्यते । तस्मान्नोपलम्भसमा-चारौ डैतबस्तुसद्भावे हेतू भवत इत्यभित्रायः ॥ ४४ ॥

हाथीके समान ही मायाजनित हाथी भी देखनेमें आता है। हाथी-के समान ही यहाँ मायाहस्तीके साथ र भी वन्धन-आरोहण आदि हस्तिसम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार असत् होने-पर भी वह 'हाथी है' ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण भेदस्प द्वैतवस्त है-ऐसा कहा जाता है। अतः अभिप्राय यह है कि उपलिध और आचरण द्वैत वस्तुके सद्भावमें कारण नहीं हैं।। ४४॥

परमार्थ वस्तु क्या है ?

परमार्थसद्वस्तु

अच्छा तो जिसके आश्रयसे जाति आदि असद्बुद्धियाँ होती हैं वह

शां० भा० ]

XXXXXXXXXXXXXXXX

अलातशान्तिप्रकरण

२३१

यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धय इत्याह-

परमार्थ वस्तु क्या है ? इसपर

#### जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च। अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥ ४५॥

जो कुछ जातिके समान भासनेवाछे; चलके समान भासनेवाला और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज अचल और अवस्तुरूप शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है।। ४५।।

सज्जातिबद्दबभासत अजाति इति जात्याभासम् । तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलामासं चलमिवाभासत इति। यथा स देवदत्तो एव गच्छतीति। वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि तद्वद्यभासत इति वस्त्वाभासम्। यथा स एव देवदत्तो गौरो दीर्घ इति जायते देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो गौर इत्येवमवसासते। वरमार्थतस्त्वजमचलभगस्तुत्वम-द्रव्यं च किं तदेवंप्रकारस् ? विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादि-रहितत्वाच्छान्तम् । अत एवाद्वयं च तदित्यर्थः ॥ ४५॥

को अजाति होकर भी जातिवत् प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त उत्पन्न होता है। जो चलके समान प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; जैसे-वही देवद्त्त जाता है। 'वस्त्वाभासम्'-वस्तु धर्मी द्रव्यको कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्त्वाभास है। जैसे-वही देवदत्त गौर और दीर्घ है। देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही है। ऐसा वह कौन है ? [इसपर कहते हैं- विज्ञान अर्थात् विज्ञप्ति तथा वह जाति आदिसे रहित होनेके कारण शान्त है और इसीसे अद्वय भी है-ऐसा इनका तात्पर्य है।। ४५।।

[गौ० का०

#### एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६॥

इस प्रकार जित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने गये हैं। ऐसा जाननेवाळे छोग ही भ्रममें नहीं पड़ते॥ ४६॥

एवं यथोक्तेम्यो हेतुम्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो ऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्धिः । धर्मा इति बहुवचनं देहमेदानुविधा-यित्वादद्वयस्यैवोपचारतः ।

एवमेव यथोक्तं विज्ञानं जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्वं विज्ञानन्तस्त्यक्तवाह्यैषणाः पुनर्न पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विपर्यये। ''तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः'' (ई० उ० ७) हत्यादिमन्त्रवर्णात्॥ ४६॥

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से ही चित्तका जन्म नहीं होता, और इसीसे ब्रह्मवेत्ताओं ने धर्म यानी आत्माओं को अजन्मा माना है। भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करने-वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके लिये ही उपचारसे 'धर्माः' इस षहुवचनका प्रयोग किया गया है।

इसी प्रकार-उपर्युक्त विज्ञानको अर्थात् जाति आदिरहित अदितीय आत्मतत्त्वको जाननेवाले बाह्य एषणाओं से मुक्त हुए लोग फिर विप-र्थय अर्थात् अविद्यारूप अन्धकार-के समुद्रमें नहीं गिरते। "उस अव-स्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है?" इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही बात प्रमाणित होती है।। ४६॥

विज्ञानाभासमें अङातस्फुरणका द्रष्टान्त

यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्च-

यिष्यन्नाह--

पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसिंख्ये कहते हैं—

#### ऋजुवकादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा। ब्रहणबाहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७ ॥

जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फूरण ही प्रहण और त्राहक आदिस्पोंमें भास रहा है।। ४७॥

यथा हि लोके ऋजुनकारि-

प्रकारा भासमलातस्पनि : तम्रुलका-

चलनं तथा ग्रहणग्राहकाभासं

विषयिविषयामासमित्यर्थः । किं

तिहिज्ञानस्पन्दितम्। स्पन्डित-

स्यन्दितमविद्यया । न

इचिलस विज्ञानस स्पन्दनमस्ति।

अजाचलमिति ह्युक्तम् ॥ ४७ ॥

जिस प्रकार लौकमें सीधे-टेढे आदि रूपोंमें भासमान होनेवाला अलातका स्पन्द अर्थात् उल्का (जलती हुई बनैती) का घूमना ही है, उसी प्रकार प्रहण और प्राहकरूपसे भासनेवाला अर्थात् इन्द्रिय और विपयरूपसे भासनेवाला भी है। वह कौन है ? विज्ञानका स्पन्द. जो अविद्याके कारण ही स्पन्दके समान स्पन्द-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, क्योंकि [उपर्युक्त श्लोक ४५ में ही] 'बह अज और अचल है' ऐसा कहा जा चुका

#### अस्पन्दमानमलातमनाभाममजं अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभाष्तमजं तथा ॥ ४८ ॥

जिस प्रकार स्पन्दनरहित अछात आभासशून्य और अज है उसी प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासशुन्य और अज है।। ४८।।

अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं । वदेवालावमृज्वाद्याकारेणाजाय-

जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द-| मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु

माण्ड्रक्योपनिषद्

२३४

[ गौ० का०

मानमनाभासमजं यथा;तथाविद्यया

स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्दमानं

जात्याद्याकारेणाना**मासम**जमचलं

मविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥

अाद् आकारोंमें भासित न होनेके कारण अनाभास और अज रहता है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित न होकर अनाभास, अज और अच्छ हो जायगा-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४८ ॥

किं च--

इसके सिवां—

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविज्ञान्ति ते॥ ४९ ॥

अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते और न वे अलातमें ही प्रवेश करते हैं।। ४९॥।

तस्मिन्नेवालाते स्पन्दमान ऋज्ञवकाद्यामामा अलातादन्यतः क्रुतिक्चदागत्यालाते नैव भवन्ति इति नान्यतोभ्रवः। न च तस्मा-निस्पन्दादलातादन्यत्र निगताः। न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि-श्रन्ति ते ॥ ४९ ॥ उस अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे सीधे-टेढ़े आदि आमास अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते; अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी नहीं हैं। तथा निस्पन्द हुए उस अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निस्पन्द अलातमें ही प्रवेश कर जाते हैं।। ४९।।

किं च-

इसके अतिरिक्त-

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ।। ५०॥ शां भाव ] अळातशान्तिप्रकरण

234

\*\*\*\*\*

डनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं

निकलते हैं। इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके
विषयमें भी समझना चाहिये।। ५०।।

न निर्गता अलातात्त आभासा

गृहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः—
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्, तदभावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वाः
भावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेर्वस्तुत्वाभावादित्यर्थः, वस्तुनो हि
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः।
विज्ञानेऽपि जात्याद्यामासास्त्रथैव
स्युराभासस्याविशेषतस्तुत्यत्वात् ॥ ५० ॥

द्रव्यत्वाभावयोगके कारण—द्रव्य-के भावका नाम द्रव्यत्व है। उसके अभावको द्रव्यत्वाभाव कहते हैं, उस द्रव्यत्वाभावयोग अर्थान् द्रव्यत्वा-भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व-का अभाव होनेसे वे आभास घर आदिसे निकळनेके समान अळातसे भी नहीं निकळे; क्योंकि प्रवेशादि होने तो वस्तुके ही सम्भव हैं; अवस्तुके नहीं। विज्ञानमें [प्रतीत होनेवाळे] जात्यादि आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये, क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे उनकी तुल्यता है।। ५०॥

कथं तुल्यत्वमित्याह—

उनकी तुल्यता किस प्रकार है ? सो वतलाते हैं—

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः । न ततो अन्यत्रं निस्पन्दान्न विज्ञानं विश्वान्ति ते ॥५१॥ न निर्गतास्ते विज्ञानादुद्रव्यत्वाभावयोगतः । कार्यकारणताभावाद्यतो अविन्त्याः सदैव ते ॥५९॥

विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे नहीं होते तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं॥ ५१॥ द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय (अनिर्वचनीय) हैं।।५२।।

अलातेन समानं सर्वं विज्ञानस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य विश्वेषः । जात्याद्यामासा विज्ञानस्य नेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य- कारणवामावाज्ञन्यजनकत्वानुप- पत्तरमावरूपत्वाद चिन्त्यास्ते व्यवः सदैव । यथासत्स्वृज्वाद्यामासेषु ऋ- ज्वादिवृद्धिदृष्ट्यालातमात्रे तथा-

सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिद्यद्भिप्येवेति सम्रदा-

यार्थः ॥ ५१-५२ ॥

विज्ञानके विषयमें भी सम् कुछ अलातके ही समान है। नित्य अचल रहना—यही विज्ञानकी विशेषता है। अचल विज्ञानमें जाति आदि आभास किस कारणसे होते हैं? इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्यकारणताका अभाव धर्यात् अभाव- रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी अनुंपपत्ति होनेसे वे सदा ही अचिन्तनीय हैं।

[इन दोनों इलोकोंका] सिम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु (साल) आदि आभासोंके न होनेपर भी अलातमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान-भात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है।।५१-५२॥

भात्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ?

अजमेक मात्मतत्त्विमिति स्थितं तत्र यैरपि कार्यकारणमावः कल्प्यते तेषाम्—

यह निश्चय हुआ कि एक अजन्मा आत्मतत्त्व है। उसमें जो छोग कार्य-कारणभावकी कल्पना करते हैं उनके मतमें भी—

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥५३॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका

अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही सम्भव नहीं हैं।। ५३।।

द्रव्यं द्रव्यस्थान्यस्थान्यद्धेतः

कारणं स्थान तु तस्यैन तत्। नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं दृष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा-मात्मनाम्यपचते उन्यत्वं वा कृत-श्रिद्यनान्यस्य कारणत्वं कार्यंत्वं

वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा-दनन्यत्वाच न कस्यचित्कार्य कारणं वात्मेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

अन्य द्रव्यका कार्ण अन्य द्रव्य ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य-का वही। और जो वस्तु द्रव्य नहीं है उसे छोकमें किसीका स्वतन्त्र कारण होता नहीं देखा। तथा आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, जिससे कि वे किसी अन्य दृज्यके कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो सकें। अतः तात्पर्य यह है कि अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण आत्मा किसीका भी कार्य अथवा: कारण नहीं है ॥ ५३ ॥

#### एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं व।पि न धर्मजस्। एवं हेतुफलाजाति प्रविदान्ति मनीपिणः ॥५४॥

इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। अतः मनीपी छोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥

एव यथोक्तभ्यो हेतुभ्य आत्म-विज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाह्य-

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से चित्त आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; न तो वाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थींसे धर्मजं चित्तम् । विज्ञानखरूपा । उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही

भासमात्रत्वात्सवेधर्माणाम् । एवं न हेतोः फलं जायते नापि फला-द्धेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतु-फलाजाति प्रविद्यन्त्यध्यवस्यन्ति आत्मनि हेतुफलयोरभावसेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद् इत्यर्थः॥५४॥

धर्म विज्ञानखरूपके आभासमात्र हैं। इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी उत्पत्ति होती है और न फलसे हेतुकी अतः मनीषी लोग हेतु और फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता लोग आत्मामें हेतु और फलका अभाव ही देखते हैं ॥ ५४॥

#### हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल

ये पुनर्हेतुफलयोरमिनिविष्टा-स्तेषां कि स्यादित्युच्यते -- धर्मा-धर्माख्यस्य हेतोरहं कर्ता मम तत्फलं कालान्तरे धर्माधर्मो क्ववित्प्राणिनिकाये जातो मोस्य इति-

. किन्तु जिनका हेतु और फलमें अभिनिवेश है उनका क्या होगा ? इसपर कहा जाता है—धर्माधर्मसंज्ञक हेतुका में कर्ता हूँ, धर्म और अधर्म मेरे हैं, काळान्तरमें किसी प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका फल भोग्ँगा-इस प्रकार-

#### यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतु फलोद्भवः क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥५५॥

जवतक हेतु और फलका आग्रह है तवतक ही हेतु और फलकी ज्लपत्ति भी है। हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती॥ ५५॥

याबद्धतुफलयोरावेशो **आत्मन्यच्यारोपणं** फनाग्रह -तिच्चत्ततेत्यर्थः, ताबद्धेतुफल--योरुद्धवो धर्मधर्मयोस्तत्फलस्य

जबतक हेतु और फलका आवेश -हेतुफलाग्रह अर्थात् उन्हें आत्मामें आरोपित करना यानी तिचत्तर्ता है, तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति भी है अर्थात् तंबतक धर्माधर्म और प्रवृत्तिरित्यर्थः। पुनर्मन्त्रौषधिवीर्येणेव यदा ग्रहावेशो यथोक्ताद्वैतदर्शनेना-विद्याद् भ्तहेतुफलावेशोऽपनीतो तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति हेतुफलोद्भरः ॥ ५५ ॥

उनके फलको अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है, किन्तु जिस समय मन्त्र और ओपधिकी सामध्येसे प्रहके आवेश-के समान उपर्युक्त अद्वैतवोधसे अविद्याजनित हेत और फलका आवेश निवृत्त हो जाता है उस समय उसके श्रीण हो जानेपर हेत और फलकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५॥

हेत फलके अभिनिवेशमें दोष

यदि हेतुफलाद्भवस्तदा को दोप इत्युच्यते-

यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति रहे तो इनमें दोप क्या है ? सो वतलाते हैं—

याबद्धेतुफलावेशः ससारस्तावदायतः। चीपो हेतुफलावेशो संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६॥ जबतक हेतु और फलका आमह है तचतक संसार बढ़ा हुआ है। हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान् संसारको प्राप्त नहीं होता ॥ ५६॥

यावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला-वेशो न निवर्ततेऽक्षीणः संसार-स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः। श्रीणे पुनर्हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते कारणामावात् ॥ ५६ ॥

जबतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता तवतक संसार क्षीण न होकर विस्तृत होता जाता है। किन्त हेतुफछावेशके क्षीण होनेपर, कोई कारण न रहनेसे, विद्वान् संसारको प्राप्त नहीं होता ॥ ५६॥

\*\*\*\*\*\* नन्वजादातमनोऽन्यन्नास्त्येव तत्कथं हेत्रफलयोः संसारस्य चोत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया १ श्रुण-

शङ्का-अजन्मा आत्मासे भिन्न तो और कोई है ही नहीं; फिर हेत और फल तथा संसारके उत्पत्ति-विनाशका तुम कैसे वर्णन कर

समाधान-अच्छा, सुनो-

- संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै । सद्भावेन हाजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७ ॥

सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं, इसिछिये वे नित्य नहीं हैं। परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है, इसिछिये किसीका

विनाश भी नहीं है।। ५७।।

संवति-संब्रत्या संवरणं रविद्याविषयो लौकिको व्यव-हारस्तया संबुत्या जायते सर्वम्। तेनाविद्याविषये जाउवतं नित्यं नास्ति वै। अत उत्पत्तिविनाश-लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते । परमार्थं सद्घावेन त्वजं सर्वमात्मैव ्यसात्। अतो जात्यभावा-दुच्छेदस्तेन नास्ति वै कस्य-चिद्धतफलादेरित्यर्थः ॥ ५७॥

'संवृत्या'—संवरण अविद्याविषयक होकिक व्यवहारका नाम संवृति है; उस संवृतिसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। अतः उस अविद्याके अधिकार में कोई भी वस्तु शाश्वत-नित्य नहीं है। इसीछिये उत्पत्तिं-विनाशशील संसार विस्तृत है-ऐसा कहा जाता है; क्योंकि परमार्थसत्तासे तोसब कुछ अजन्मा आत्मा ही हैं। अतः जन्मका अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु या फल आदिका उच्छेद नहीं होता-ऐसा इसका तात्पर्य है।। ५७॥

जीवोंका जन्म मायिक है धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । जन्म मायोपमं तेषां सा च माथा न विद्यते ॥५८॥ शां० भा॰

अलातशान्तिप्रकरण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* धर्म (जीव) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते। उनका जन्म मायाके सहका है और वह माया भी [वस्तुतः] है नहीं ।। ५८ ॥

येऽप्यात्मानोऽन्ये . च धर्मा बायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येवं-प्रकारा यथोक्ता संवृतिर्निर्दिश्यत इति संवृत्यैव धर्मा जायन्ते; न ते परमार्थतो तन्वतः जायन्ते । यत्पुनस्तत्संवृत्या जनम धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये-तव्यस् ।

माया नाम वस्तु तिहं ? नैवम्; सा च माया न विद्यते, मायेत्य-विद्यमानसाख्येत्यमिप्रायः ॥५८॥

जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 'उत्पन्न होते हैं'-इस प्रकार कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ 'इति' शब्दसे इससे पहले इलोकमें कही हुई संवृतिका निर्देश किया गया है। वे तत्त्वतः -परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मीका जो संवृतिसे होनेवाला जन्म है वह ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला जन्म होता है, इसिछये उसे मायाके सदश समझना चाहिये।

तब तो माया एक सत्य वस्तु सिद्ध होती है ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह माया भी है नहीं। तात्पर्य ·यह है कि 'माया' यह अविद्यमान वस्तुका ही नाम है।। ७८।।

cos Free

कथं मायोपमं तेषां धर्माणां जन्मेत्याह--

उन धर्मीका जन्म मायाके सहश किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं-

यथा मायामयाद्वीजाजायते तन्मयोऽङ्कुरः। नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना ॥५९॥

जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्गुर उत्पन्न होता है और वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान ही, उसी प्रकार धर्मीके विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये॥ ५९॥

मा० उ० १६—

गिं का० XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX मायामयादाम्रादिबी-जाज्जायते तन्मयो मायामयोऽ-ंङ्करो नासावङ्करो नित्यो न चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त-द्वदेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना युक्तिः । न तु परमार्थतो धर्माणां जन्म नाशो ना युज्यत इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार मायामय आम आदिके वीजसे तन्मय अर्थात् मायामय अङ्क्रर उत्पन्न होता है और वह अङ्कर न तो नित्य ही होता है और न नाशवान् ही, उसी प्रकार असत्य होतेके कारण धर्मों भी जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है। तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धर्मी-का जन्म अथवा नाश होना सम्भव नहीं है।। ५९॥

अत्माकी अनिर्चनीयता नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा। यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥

इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोंमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ शब्द हो नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [नित्य-अनित्य] विवेक भी नहीं

कहा जा सकता ॥ ६०॥

परम। थंतस्त्वात्मस्वजेषु नित्यै-करमविज्ञप्तिमात्रसत्त।केषु शाध-ताञ्जाखत हति वा नामिश्रा नामिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः । यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैरणस्ते वर्णाः शब्दा न प्रवर्तन्तेऽभिघातुं प्रका-श्रियतुं न प्रवर्तन्त इत्यर्थः।

वास्तवमें तो नित्य एकरस विज्ञानमात्र सत्ताखरूप नित्य-अनित्य-ऐसे आत्माओंमें अभिधान अर्थात् नामकी भी प्रवृत्ति नहीं है। जहां—जिन महात्माओं में —जिनसे पदार्थीका वर्णन किया जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी नहीं हैं अर्थात् उसका वर्णन क नेके लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें शां० भा० ]

अलातशान्तिप्रकरण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इदमेनमिति विवेको विविक्तता तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते। "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २ ।४ ।१) इति श्रुतेः।।६०।। से सिद्ध होता है ॥ ६०॥

'यह ऐसा है अर्थात् नित्य है अथवा अनित्य हैं' इस प्रकारका विवेक भी नहों कहा जाता; जैसा कि "जहाँ-से वाणी छीट आती है" इस श्रुति-

## यथा स्वप्ने द्वयाभासं वित्तं चलति मायया। तथा जाग्रद्द्याभासं चित्तं चलति मायया ॥६१॥

जिस प्रकार स्वप्नमें चित्त मायासे द्वैताभासक्यसे स्कृरित होता है उसी प्रकार जाग्रत्कालीन द्वैताभासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित होता है।। ६१।।

## अद्वयं च द्वयामासं चित्तं स्वप्ने न संशयः। अद्वयं च द्वयाभासं तथा जायन्न संशयः ॥६२॥

इसमें सन्देह नहीं, खप्नावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासने-वाळा है; इसी प्रकार जायत्काळमें भी अद्भय सन ही द्वैतरूपसे भासने-वाला है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥

यत्प्रनविग्गोचरत्वं परमार्थं-तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्म-नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत

परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका जो वाणीका विषय होना है वह मनका स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः है नहीं-इस प्रकार इन इलींकोंकी व्याख्या पहले (अद्वैतः २९-३० इति। उक्तार्थी स्रोकौ॥६१-६२॥ में ) की जा चुकी है॥ ६१-६२॥

> द्वैताभावमें स्वप्नका द्यान्त वाग्गोचरस्यामावो

वाणीके विषयभूत द्वैतका इसिंखें भी अभाव है-

इतश्र है तस्य-

#### स्वप्नदृक्त्रचरन्स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितात् । अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ ६३॥

स्वयनद्रष्टा स्वयनमें घूमते-घूमते दशों दिशाओं में स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे पृथक् नहीं होते ] ॥ ६३ ॥

ख्रानान्पश्यतीति ख्रानह्यप्र-चरन्पर्यटन्ख्राने ख्रानस्थाने दिश्च वै दश्चसु स्थितान्वतमानाङ्गीवा-न्त्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या-न्सदा पश्यति ॥ ६३ ॥ जो खप्नोंको देखता है उसे खप्नद्रष्टा कहते हैं, वह खप्न अर्थात् खप्न-स्थानोंमें घूमता हुआ दशों दिशाओंमें स्थित जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियोंको सर्वदा देखता है [वे वस्तुतः उससे भिन्ननहीं होते]॥६३॥

यद्यवं ततः किस् १ उच्यते-

यदि ऐसा है तो इससे सिंद्ध क्या हुआ ? सो वतलाते हैं—

#### स्वप्नहिक्तत्तहस्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् । तथा तद्दहस्यमेवेदं स्वप्नहिक्चत्तमिष्यते ॥६४॥

वे सब स्वप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं होते। इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है।।६४।।

स्वप्नदृशिश्वतं स्वप्नदृष्टिचत्तम्।
तेन दृश्यास्ते जीवास्ततस्तस्मातस्वप्नदृष्टिचत्तात्पृथङ्न विद्यन्ते
न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव द्यनेकजीवादिमेदाकारेण विकल्प्यते।
तथा तद्पि स्वप्नदृष्टिचत्तमिदं

स्वप्नद्रष्टाका चित्त 'स्वप्नद्दिक्चत्त' कहलाता है, उससे देखे जानेवाले वे जीव उस स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे पृथक नहीं हैं—यह इसका तात्पर्य है। अनेक जीवादिभेदरूपसे चित्त ही कल्पना किया जाता है। इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसका दृश्य ही है।

शां० आ० ]

थलातज्ञान्तिप्रकरण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तब्दक्यमेव, तेन स्वमदशा दक्यं तद्दरपम् । अतः स्नमहग्रम्तिरे-केण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थः ।६४।

उस खप्नद्रष्टासे देखा जाता है, इसलिये उसका टइय है। अतः तात्पर्थ यह है कि खप्नद्रष्टासे भिन्न चित्त भी कुछ है नहीं ॥ ६४॥



चरञ्जागरिते जाप्रदिश्च वे दशसु स्थितान् । अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्परयति यान्सदा ॥ ६५॥ जाश्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्। तथा तद्दरयमेवेदं जाग्रतिश्चित्तमिष्यते ॥६६॥

जामत्-अवस्थामें घूमदे-चूमते जामत्-अवस्थाका दिशाओं में स्थित जिन अण्डन अथवा स्वेद्ज जीवोंको सर्वदा देखता है।। ६५।। वे जामिचत्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं हैं। इसी प्रकार वह जाग्रचित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है।। ६६।।

जाग्रतो दृश्या जीवास्तिचा-व्यतिरिक्ताश्चित्रेक्षणीयत्वात्स्वमः द्दिचत्तेक्षणीयजीववत् । तच जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्रब्दुरव्यति-रिक्तं द्रष्टृदृश्यत्वात्स्वमचित्तवत्। उक्तार्थमन्यत् ॥ ६५-६६ ॥

जामत् पुरुषको दिखलायी देने-वाले जीव उसके चित्तसे अपृथक हैं, क्योंकि खप्नद्रष्टाके चित्तसे देंखे जानेवाले जीवोंके समान वे उसके चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा जीवोंको देखनेवाला वह चित्त भी द्रष्टासे अभिन्न है, क्योंकि खप्न-चित्तके समान वह भी जापदुद्रष्टा-का दृदय है। शेष अर्थ पहले कहा जा चुका है।। ६५-६६।।

उमे ह्यन्योन्यदृश्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते। तन्मतेनैव लक्षणाश्चन्यमुभयं गृह्यते ॥६७॥ जीविचते उमे चित्तचैत्ये ते अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये। जीवादिविषयापेश्चं हि चित्तं नाम मवति। चित्तापेश्चं हि जीवादि दृश्यम्। अतस्ते अन्योन्यदृश्ये। तस्मान किंचिदस्तीति चोच्यते चित्तं वा चित्तंश्वणीयं वा किं तदस्तीति विवेकिनोच्यते। न हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य-मिप्रायः।

कथम् १ लक्षणाञ्चल्यं लक्ष्य-तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण-शून्यग्रमयं चित्तं चैत्यं द्वयं यतस्तन्मतेनैव तिच्चत्ततयैव तत् गृद्यते । न हि घटमतिं प्रत्या-च्याय घटो गृद्यते नापि घटं प्रत्याच्याय घटमतिः । न हि

जीव और चित्त अर्थात् चित्त और चित्तके विषय-ये दोनों ही अन्योन्यदृद्य अर्थात् एक-दृसरेके विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा" से चित्त है और चित्तकी अपेक्षासे जीवादि हद्य। अतः वे एक-दूसरेके दृश्य हैं। इस्रिक्ये ऐसा प्रश्न होनेपर कि वे हैं क्या ? विवेकी छोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका हत्रय-इनमेंसे कोई भी वस्त है नहीं। इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्नसें हाथी और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त नही होता उसी प्रकार यहाँ (जाप्रत्-अवस्थामें) भी उनका अभाव है।

किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों ही छक्षणा-शून्य-प्रमाणरहित हैं। जिससे कोई पदार्थ छित होता है उसे 'छक्षणा' यानी 'प्रमाण' कहते हैं। और वे तन्मत—तिच्चतासे ही प्रहण किये जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको त्यागकर घटका ही पहण किया जाता है और न घटको त्यागकर घटबुद्धिका ही। तात्पर्थ यह कि प्रभाणप्रमेयसेदः करपयितुभित्यभित्रायः ॥६७॥

श्वयते | जनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती ।।६०।।

#### यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥ ६८॥

जिस प्रकार खप्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं॥ ६८॥ यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६९॥

जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं।। ६९।।

#### यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि वा। तथा जीवा अभी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥७०॥

जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं।। ७०।।

मायामयो मायाविना य: कतो निर्मितको मन्त्रौषध्यादि-मिनिष्पादितः। खप्नमायानि-मितका अण्डजादयो जीवा यथा जायन्ये भ्रियन्ते च तथा मनु-प्यादिलक्षणा वाविद्यमाना एव चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः 11 66--00 11

मायामय-जिसे मायावीने रचा हो, निर्मितक—मन्त्र और ओषधि आदिसे सम्पादन किया हुआ। स्वप्न, माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न हुएअण्डंज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र ही हैं--यह इसका अभिप्राय है।। ६८-७०।।

अजाति ही उत्तम सत्य है

#### न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । एतत्तद्वत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१।

[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति ही नहीं होती ॥ ७१ ॥

जीवानां व्यवहारसत्यविषये जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववदिः त्युक्तम्। उत्तमं तु परभार्थं सत्यं न कश्चिज्जायते जीव इति। उक्तार्थमन्यत् ॥ ७१ ॥

व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्नादिके जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता । शेप अंशकी व्याख्या पहले की जा चुकी है।।७१।।

विचकी असंगता

#### चित्तस्पन्दितमेवेदं शह्यश्राहकवदुद्वयस् । चित्तं निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ७२ ॥

विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण हैं; किन्तु चित्त निर्विषय हैं; इसीसे उसे नित्य असङ्ग कहा गया है ।।७२।।

ग्राह्यग्राहकत्रचित्तस्य-न्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत आत्मैवेति निर्विषयं तेन निर्विष-यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्। "असङ्गो ह्ययं पुरुषः" ( वृ० उ०

विषय और इन्द्रियोंसे युक्त सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्कृरण है। किन्त चित्त परमार्थतः आत्मा ही है, इसिछिये वह निर्विषय है। उस निविषयताके कारण उसे सर्वदाअसङ कहा गया है; जैसा कि 'यह पुरुष

४।३।१५,१६) इति खतेः। सविषयस्य हि विषये सङ्गः। निर्विषयत्वाचित्तमसङ्गमित्यर्थः 11 98 11

असङ्ग ही है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। जो सविषय होता है उसी-का अपने विषयसे सङ्ग हो सकता है। अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय होनेके कारण चित्त असङ्ग है।।७२॥

नजु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं निःसङ्गता भवति यस्माच्छास्ता शास्त्रं शिष्यश्रेत्येव आदेविषयस्य विद्यमानत्वात्। नैव दोषः कस्मात--

शक्का-यदि निर्विषयताके कारण ही असङ्गता होती है तो चित्तकी असङ्गता तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्ता (गुरु), शास और उसके विषय शिष्य इत्यादि विचमान हैं।

समाधान-यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि-

व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती

योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥

जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता; और यदि अन्य मतावल्लिम्बयोंके शास्त्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥

यः पदार्थः शास्त्रादिर्तिद्यते स

कल्पितसंबृत्याः कल्पिता च सा

परमार्थप्रतिपस्यपायत्वेन संष्ट-

जो भी शास्त्रादि पदार्थ हैं वे कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात् जिस व्यवहारकी परमार्थतत्त्वकी उपलिधिके उपायरूपसे कल्पना की गयी है उसके कारण जिस पदार्थ-की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। विश्व सा, तथा योऽस्ति परमार्थेन । "ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता" माण्डक्योपनिषद

240

नात्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते हैतं न विद्यत इत्युक्तम्।

यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर-वास्त्रव्यवहारेण स्थात्पदार्थः स परमार्थतो निरूप्यमाणो ना-स्त्येव । तेन युक्त मुक्तमसङ्गं तेन कीर्तितमिति ॥ ७३ ॥

(आगम० ऋो० १८) ऐसा हम . पहले कह ही चुके हैं।

इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा-दिसंवृतिसे अन्य मतावल स्वियोंके. शास्त्रव्यवहारसे सिद्ध है वह परमार्थतः निरूपण किये जानेपर नहीं है। अतः 'इसीसे उसे असङ्ग कहा गया है'-यह कथन ठीक ही है।। ७३॥

आतमा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक है ननु शास्त्रादीनां संष्ट्रतित्वेऽज **इतीयम**पि स्यात् ?

सत्यमेवस् ।

शक्का-शासादिको व्यावहारिक माननेपर तो 'अज हैं' ऐसी करपना भी व्यावहारिक ही सिद्ध

समाधान-हाँ वात तो ऐसी ही है

कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः। परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४ ॥

आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है। अन्य मतावलिक्योंके ज्ञास्त्रोंसे सिद्ध जो संवृति (अमजनित व्यवहार) है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। [अतः ] उसका निषेध करनेके छिये ही उसे 'अज' कहा गया है।। ७४॥

शास्त्रादिक ल्पितसंव्रत्येवाल इत्युच्यते। परमार्थेन नाष्यजः

शासादिकात्पत व्यवहारके कारण ही उसे 'अज' ऐसा कहा जाता है। परमार्थतः तो वह अज

यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर-शास्त्रसिद्धिमृपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः स संद्वत्या जायते । अतोऽज इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये नैव क्रमत इत्यर्थः ॥ ७४ ॥ भी नहीं है। क्यों कि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रों की सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज' ऐसा कहा है, वह संवृतिसे ही जन्म भी छेता है। अतः 'वह अज है' ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ-राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता।। अ।।

#### हैताभावसे जनमायाच

यस्मादसिं विषय असत् है, इस्रिक्ये अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते । द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥ ७५॥

छोगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवल आग्रह है। वह [ परमार्थतत्त्वमें ] द्वैत है ही नहीं। जीव द्वैतासावका वोध प्राप्त करके

ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं छेता।। ७५।।

असत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति केश्लम् । अभिनिवेश मिथ्याभिनिवेश-क्षाग्रहमात्रम् । द्वयं निष्टस्या तत्र न विद्यते । जन्भामावः मिथ्याभिनिवेश-

मात्रं च जन्मनः कारणं यस्माच-स्माद्द्यामावं बुद्ध्वा निर्निपितो निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशो यः स न जायते ॥ ७५ ॥

असत्यभूत द्वैतमें छोगोंका केवछ अभिनिवेश है। आम्रहमात्रका नाम अभिनिवेश है। वहाँ [परमार्थवस्तुमें] द्वैत है ही नहीं। क्योंकि मिध्या अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका कारण है। अतः द्वैताभावकोजानकर जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात् जिसका मिध्या द्वैत विषयक आम्रह निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी जीव] का फिर जन्म नहीं होता॥ ७५॥

यदा न लभते हेत्नुत्तमाधममध्यमान्। तदा न जायते चित्तं हेलभावे फलं कुतः॥ ७६॥

जात्याश्रमविहिता आश्चीव-जितैरनुष्टीयमाना हेतुत्रयामावा-

धर्मा देवत्वादि-

**उजन्माभावः** 

प्राप्तिहेतव उत्तमाः केवलाश्च धर्माः । अधर्मव्यामिश्रा मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमाः। तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्म-लक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाश्राधमाः । ताज्ञत्तममध्यमानविद्यापरि-कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमात्म-त्रवं सर्वकल्पनावर्जितं जानक लमते न पश्यति यथा बालैर्दश्य-मानं गगने मलं विवेकी न पश्यति तद्वत्तदा न जायंते नोत्पद्यते देवाद्याकारेरुत्तमाधम-मध्य मफलरूपेण ह्यसति e3 हेतौ फलप्रत्पवते बीजायमाव इव सस्यादि ॥ ७६ ॥

निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्टान किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो केवल धर्म ही हैं उत्तम हेत हैं और मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेत् हैं तथा तिर्थगादि योनियोंकी प्राप्तिकी हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियाँ अधम हेतु हैं। जिस समय सम्पूर्ण कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें वालकोंको दिखायी देनेवाली मिलनताको नहीं देखता, उस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल-रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं होता। बीजादिके अभावमें जैसे अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी प्रकार हेतुके न होनेपर फछकी भी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६॥

हेत्वमावे चित्तं नोत्पद्यत इति

हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा ह्यक्तम् । सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य गया । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति कीद्दशीत्युच्यते----

कैसी हे ती है ? इसपर कहा जाता है-

## अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया । अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥

, [इस प्रकार ] निमित्तरान्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है। [ क्योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात अर्थात् अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो छुछ प्रतीयमान द्वैतवर्ग ] है, सब चित्तका ही रहय है।। ७०॥

परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्मा-धर्भाख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्त-स्य चित्तस्येति या मोक्षारूयानु-त्पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा निर्विशेषाद्वया च। पूर्वमप्यजा-तस्यैवातुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्या-द्वयस्येत्यर्थः । यस्मात्प्रागपि विज्ञानाचित्तद्दश्यं तद्द्वयं जन्म चे तस्मादजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समाद्वयैवाजुत्पत्तिनं पुनः कदाचिद्भवति कदाचिद्रा मवति । सर्वदैकरूपैवेत्यर्थः ॥७७।

परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त हो गया है उस निमित्तरान्य चित्तकी जो मोक्ष संज्ञक अनुत्पत्ति है वह सर्वदा सव अवस्थाओं में समान अर्थात् निर्विशेष और अद्वितीय है। वह पहलेसे ही अजात-अनु-त्पन्न और सर्व अर्थात् अद्वय चित्तकी ही होती है। क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी वह द्वैत और जन्म चित्तका ही हइय था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अहय ही होती है। ऐसी नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती। तात्पर्थ यह है कि वह सर्वदा पकरूपा ही

विद्वान्की अभयपद्रप्राप्ति

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि-त्तस्य द्वयस्यामावात् ---

छपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत द्वेतका अभाव होनेके कारण-

#### बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् । तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥ वीतशोकं

अनिमित्तताकों ही सत्य जानकर और [देवादि योनिकी प्राप्तिके] किसी अन्य हेत्को न पाकर विद्वान् शोक और कामसे रहित अभयपर आप्त कर हेता है।। ७८।।

अनिमित्तवां च सत्यां पर-मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि-कारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथ-गनाप्तुवन्नतुपाददानस्त्यक्तवा-सन्कामशोकादिवर्जित-मिवद्यादिरहितमभयं पदमञ्जुते पुनने नायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

अनिमित्तताको ही सत्य यानी परमार्थरूप जानकर तथा देवादि योनियोंकी प्राप्तिके छिये किसी अन्य धर्मादि कारणको न पाकर [विद्वान् ] वाह्य एवणाओंसे गुक्त हो कामना एवं शोकादिसे रहित अविद्यारान्य अभयपदको प्राप्त कर हेता है: अर्थात् फिर जन्म नहीं छेता ॥ ७८ ॥

## अभूताभिनिवेशाद्धि सहशे तत्प्रवर्तते । वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥

चित्त असत्य [द्वैत ] के अभिनिवेशसे ही तद्नुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है। तथा द्वैत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे निःसङ्ग होकर छीट आता है।। ७९।।

यस्माद भुतामिनिवेद्याद सति द्वये द्वयास्तित्वनिश्वयोऽभृतामि-निवेशस्तस्माद्विद्याच्यामोहरूपा-द्धि सद्द्ये तदनुरूपे तन्त्रिच अवर्तते । तस्य द्रयस्य वस्तुना-

क्योंकिअभूताभिनिवेशसे जो द्वैत वस्तुतः असत् है उसके अस्तित्वका निश्चय करना 'अभूताभिनिवेश' है— उस अविद्याजनित मोहरूप असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है। जिस समय वह उस द्वेत वस्तुका

शां० भा० 

अलातशान्तिप्रकरण

**5मावं यदा बुद्धवांस्तदा तस्मान्नि:-| अभाव जान छेता है उस समय उस** सङ्गं निरपेक्षं सद्दिनिवर्ततेऽभृता-भिनिवेशविषयात्।। ७९ ॥

मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे निःसङ्ग-निरपेक्ष होकर छीट आता

मनोचुत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार

## निवृत्तस्यामवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः। विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजसद्वयस् ॥८०॥

इस प्रकार [ द्वैतसे ] निवृत्त और [ विषयान्तरमें ] प्रवृत्त न हुए चित्तकी उन समय निश्चल स्थिति रहती है। वह परमार्थदशीं पुरुषोंका ही विषय है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है।। ८०।।

निवृत्तस्य द्वैतविषयाद्विषया-चाप्रवृत्तस्याभागदर्शनेन चित्रस्य निश्रला चलनवर्जिता ब्रह्मखरूपैव तदा खितिः। यैपा खितिश्रित्तखाद्वय-ब्रह्मस्वरूपा विज्ञानैकरमघनलक्षणा, स हि यस्माद्विपयो गाचरः परमाथ-दर्शिनां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं परं निविशेषअजमद्वयं च ॥८०॥

उस समय द्वैतविषयसे निवृत्त और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी अभावदर्शनके कारण निश्रला-चलन-वर्जिता अर्थात् ब्रह्मखरूपा स्थिति रहती है। चित्तकी जो यह अद्वयविज्ञानैकरसवनस्वरूपा त्रहा-मयी खिति है वह, परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय--गोचर है इसिंखये, पर्मसाम्य— निर्विशेष अज और अद्भय है। ८०।।

पुनरि कीदश्रश्रासी बुद्धानां विषय इत्याह

वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार-का है ? सो फिर भी बतलाते हैं-

अजमनिद्रमस्वप्ने प्रमातं भवति स्वयम्। सकृद्धिभातो ह्यवैष धर्मा धातुस्वभावतः ॥ ८१ ॥ माण्ड्रक्योपनिषद्

३५६

[ गौ० का ॰

\*\*\*

बह अज, अनिद्र, अखप्न और स्वयंप्रकाश है । यह [आत्मानामक] धर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥ ८१ ॥

स्वयमेव तत्प्रमातं मर्वात, नादित्याद्यपेक्षम्; स्वयंज्योतिःस्व-मावमित्यर्थः । सकृद्विभातः सदैव विमात इत्येतदेष एवंलक्षण सात्माख्यो धर्मो धातुस्वमावतो वस्तुस्वमावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥

वह खयं ही प्रकाशित होता है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं अर्थात् वह खयं प्रकाशस्त्रभाव है। यह ऐसे लक्षणोंवाला आत्मानामक धर्म धातुस्त्रभाव—वस्तुस्त्रभावसे ही सक्रुद्धिभात सदा भासमान है॥८१॥

### धात्माकी दुदेशताका हेतु

एवग्रुच्यमानमपि परमार्थतस्वं

कस्माल्लोकिकेनं गृद्यत इत्युच्यते-

इस प्रकार कहे जानेपर भी छौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्व-का बोध क्यों नहीं होता ? इसपर कहते हैं—

## सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । यस्य कस्य च धर्मस्य प्रहेण भगवानसौ ।। ८२ ।।

वे भगवान् जिस-किसी द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं।। ८२।।

यस्माद्यस्य कस्यचिद्द्यवस्तुनो धर्मस्य प्रहेण प्रहणावेशेन मिथ्या-मिनिविष्टतया सुखमात्रियते-ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः।द्वयो-पलव्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न यद्गान्तरमपेक्षते । दुःखं च

क्योंकि जिस किसी धर्म—हैत वस्तुके प्रहण—आग्रहसे मिण्या भिनिवेशके कारण वे भगवान् अर्थात् अद्य आत्मदेव सहज ही आवृत हो जाते हैं अर्थात् विना आयासके ही आच्छादित हो जाते हैं—क्योंकि हैतोपलिब्धके निमित्तसे होनेवाला आवरण किसी अन्य यहकी अपेक्षा विवियते प्रकटीक्रियते, परमार्थ-ज्ञानस्य दुर्लभत्वात् । भगवान-सावात्माद्यो देव इत्यर्थः. अतो वेदान्तैराचार्येश्व उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्य इत्यर्थः। ''आश्रयो वक्ता क्रश-लोडस लब्धा" (क्व० उ० १। २।७) इति श्रतेः ॥ ८२॥

नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्छभ होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये जाते हैं; इसिछिये वेदान्ताचार्यीके अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी जाननेमें नहीं आ सकते-यह इसका तात्पर्य है। "इसका वर्णन करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे प्रहण करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है।। ८२।।

परमार्थका आवरण करनेवाले असद्भिनिवेश

अस्ति नास्तीत्यादिस्रक्ष्मविषया अपि पण्डितानां ग्रहा मगवतः परमात्मन आवरणा एव किम्रुत मृढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव-मर्थं प्रदर्शयनाह—

अस्ति-नास्ति इत्यादि सूर्वमविषय भी, जो पण्डितोंके आग्रह हैं. भगवान् परमात्माके आवरण ही हैं, फिर मूर्ख छोगोंके बुद्धिरूप आप्रहों-की तो बात ही क्या है ? इसी वातको दिखलाते हुए कहते हैं-

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ॥८३॥

आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है—नहीं है— इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं।। ८३।।

अस्त्यात्मेति वादी कश्चित्प्र-तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना- है'। दूसरा वैनाशिक कहता है— 'नहीं है'। तीसरा अर्धवैनाशिक

कोई वादी कहता है-आत्मा शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्ध- सद्सद्वादी दिगम्बर कहता है-'है वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा-साः। नास्ति नास्तीत्यत्यन्तज्ञून्य-वादी । तत्रास्तिमावश्रलः, घटा-द्यनित्यविलक्षणत्वात् । नास्ति-भावः स्थिरः सदाविशेषत्वात् । उमयं चलस्थिरविषयत्वातसद-सद्धावोऽमाबोऽत्यन्तामावः । प्रकारचतुष्टयस्यापि तैरेतै-अलिखरोमयामावैः सदसदादि-वादी सर्वोऽपि भगवन्तमादृणो-त्येव बालिजोडिववेकी। यद्यपि पण्डितो बालिश एव परमार्थ-तस्त्रानववंधातिकमु स्वभावभूढा जन इत्यभिष्रायः ॥ ८३ ॥

भी और नहीं भी हैं'। तथा अत्यन्त शून्यवादीका कथन है कि 'नहीं है-नहीं है'। इनमें अस्तिभाव 'चल' है, क्योंकि वह घट आदि अनित्य पदार्थींसे भिन्न है। तात्पर्य यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि विशेष धर्मीसे युक्त होनेके कारण परिणामी-चल है । सदा अविशेष रूप होनेसे नास्तिभाव 'स्थिर' है। चल और स्थिएविषयक होनेसे सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव अत्यन्ताभावरूप है।

इन चल. स्थिर, चलस्थिर और अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी मूर्ख अर्थात् विवेकहीन सदसरादि वादीगण भगवान्को आच्छादित ही करते हैं। वे यद्यपि पण्डित हैं. तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न होनेके कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य यह है कि फिर स्वभावसे ही मूर्खळागोंकी तो बात ही क्या है ? ।। ८३ ।।

कीहकपुनः परमार्थनस्यं यदव-बोघादवालिशः पण्डितो भवता-त्याह-

तो फिर वह परमार्थतत्त्व कैसा है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य अबाछिश अर्थात् पण्डित हो जाता है ? इसपर कहते हैं-

कोट्यश्रतस्र एतास्त् प्रहेर्यासां सदावृतः। भगवान।भिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वहक् ।। ८४।। जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार ही कोटियाँ हैं। इनसे असंस्पृष्ट (अछूते) भगवान्को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है।। ८४॥

कोट्यः प्रावादुकशास्त्रनिण्-चतुष्कोटिवर्जिता-यान्ता एता उक्ता अस्ति नास्तीत्या-रमज्ञानस्य द्याश्रतस्रो यासां चार्वज्ञकारणत्वम् कोटीनां ग्रहेर्ग्रहणे-रूपलब्धिनिश्वयैः सदा सर्वदावृत्-आच्छादितस्तेपामेव प्रावादुका-नां यः स भगवानाभिरस्तिना-स्तीत्यादिकोटिभिश्रतसृभिरप्य-स्पृष्टोऽस्त्यादिविकल्पनावर्जित इत्येतचेन सुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदान्ते व्वीपनिषदः पुरुष: सर्वद्वसर्वज्ञः परमार्थपण्डित इत्यर्थः। ८४॥

उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके शास्त्रोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति-नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं। जिन कोटियोंके प्रह—प्रहणसे ही, **ध**र्थात् उन प्रावादुकोंके इस उपलिव्ध-जनित निश्चयसे ही जो भगवान सदा आवृत है उसे जिस मुनिने इन अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों-से असंस्पृष्ट अर्थात् अस्ति-नास्ति आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा है, यानी उसे वेदान्तोंमें [ प्रति-पाद्त ] औपनिषद् पुरुषरूपसे जाना है वही सर्वटक — सर्वज्ञ अर्थात् परमार्थको जाननेवाला है।। ८४॥

ज्ञानीका नैक्कार्य

## प्राप्य सर्वज्ञतां ऋत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् । अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५॥

इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य परको पाकर भी क्या . [वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा करता है ?॥ ८५॥

प्राप्येतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सर्वज्ञतां त्राह्मणः"

इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता ब्राह्मण्यं पदं और "[ जो इस अक्षरको जानकर इस छोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण

३ । ८ । १० ) "एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य" ( बृ० उ० ४।४। २३) इति श्रुतेः; आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति-लया अनापना अप्राप्ता यसाइ-यस्य पदस्य न विद्यन्ते तद्ना-पनादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्. किमवः तदेव प्राप्य लब्ध्वा परमस्मादात्मलाभाद्ध्वभीहते चे-ष्टते निष्प्रयोजनिमत्यर्थः। ''नैव तस्य कृतेनार्थः" (गीता ३ । १८) इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥

है" "यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार ब्राह्मण्यपद्को प्राप्तकर—जिस अद्रय पद्के आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति, और लय अनापन्न-अप्राप्त हैं, अर्थात् नहीं हैं वह अनापन्नादिमध्यान्त न्नाह्मण्यपद है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन न रहनेपर भी क्या वह विद्वान् कोई चेष्टा करता है ? [ अर्थात् नहीं करता ] जैसा कि "उसका किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता" इस स्मृतिसे प्रसाणित होता है।।८५॥

## विप्राणां विनयो होष शमः प्राकृत उच्यते । दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शमं व्रजेत् ।। ८६।।

[आत्मखरूपमें स्थित रहना] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है, यही उनका खाभाविक शम कहा जाता है तथा खभावसे ही दान्त (जितेन्द्रिय) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान शान्तिको प्राप्त हो जाता है।। ८६।।

विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्म-सरूपेणावस्थानम् । एष विनयः शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वामा-विकोडकृतक उच्यते। दमोडप्येष

ब्राह्मणोंका जो यह आत्मखरूपसे स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व है वंह खाभाविक है। उनका यह विनय और यही प्राकृत-स्वाभाविक अर्थात् अकृतक शम भी कहा जाता है। ब्रह्मस्वभावसे ही उपशान्तरूप

एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वमावत एव चोपञ्चान्तरूपत्वाद्त्रह्मणः । एवं यथोक्तं स्वभावोपञ्चान्तं ब्रह्म विद्वाञ्चमग्रुपञ्चान्ति स्वाभाविकीं ब्रह्मस्वरूपां व्रजेद्ब्रह्मस्वरूपेणाव-तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८६ ॥ है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार उपर्कृत स्वभावतः शान्त ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम-ब्रह्म-स्वरूपा स्वाभाविकी उपशान्तिको प्राप्त हो जाता है, अर्थात् ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाता है॥ ८६॥

#### त्रिविघ श्रेय

एवेमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसारकारणानि रागद्धेषदोपास्पदानि
प्रावादुकानां दर्शनानि । अतो
मिथ्यादर्शनानि तानीति तद्युकिमिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटिवर्जितत्वाद्रागादिदोपानास्पदं
स्वमावशान्तमद्वैतदर्शनमेव सम्यग्दर्शनमित्युपसंहतम् । अथेदानीं स्वप्रक्रियाप्रदर्शनार्थं
आरम्मः—

इस प्रकार एक-दूसरेसे विकद्ध होनेके कारण प्रावाद्धकों (वादियों) के दर्शन संसारके कारणखरूप राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं। अतः वे मिध्या दर्शन हैं—यह बात उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों कोटियोंसे रहित होनेके कारण रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत स्वभावतः शान्त अद्वैतदर्शन ही सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँसे अपनी प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ किया जाता है—

सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते । अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते ॥ ८७॥

वस्तु और उपलिच्य दोनोंके सिंहत जो द्वेत है उसे लौकिक (जामत्) कहते हैं तथा जो द्वेत वस्तुके बिना केवल उपलिचके सिंहत है उसे शुद्ध लौकिक (स्वप्न) कहते हैं ॥ ८७॥

सवस्तु संवृतिसता वस्तुना होकिकम् सह वर्तत इति सवस्तु, तथा चो-पलब्धिरुपलम्मस्तेन सह वर्तत इति सोपलम्मं च शास्त्रादिसर्व-व्यवहारास्पदं ग्राह्मग्राहकलक्षणं द्वयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं जागरितमित्येतत्। एवं लक्षणं जागरितमिष्यते वेदान्तेषु।

अवस्तु संवृतेरप्यमावात्। ग्रद्धकौकिकम् सोपलम्भं वस्तुवदु-

पलम्मनम्रुपलम्मोऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तत
इति सोपलम्मं च। शुद्धं केवलं
प्रविभक्तं जागरितात्स्थृलाछौकिकं सर्वप्राणिसाधारणत्वादिध्यते स्वप्न इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

सवस्तु-व्यावहारिक सत् वस्तु-के सहित रहता है, इसिंख्ये जो सवस्तु है तथा उपलम्म यानी उप-लव्धिके सहित है, इसिंख्ये जो 'सोपलम्म' है ऐसा झाझादि सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत प्राह्मप्रहण-हप जो हैत है वह 'लोकिक'—लोक-से दूर न रहनेवाला अर्थात् जाप्रत् कहलाता है। वेदान्तोंमें जागरित-को ऐसे लक्षणोंवाला माना है।

संवृतिका भी अभाव होनेके कारण जो 'अवस्तु' है-किन्तु 'सोप-छम्भ' है-वस्तुके न होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्ध होना 'उप-छम्भ' कहलाता है। उसके सहित होनेके कारण जो 'सोपछम्भ' है वह सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये साधारण होनेके कारण शुद्धकेवल अर्थात् जागरितस्प स्थूल लौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता है; अर्थात् वह स्वप्नावस्था है।। ८७।।

## अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम् । ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीतितम् ॥ ८८॥

जो वस्तु और उपलिच दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर (सुषुप्ति) मानी गयी है। इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [अवस्था-त्रयरूप] ज्ञान और ज्ञेय तथा [तुरीयरूप] विज्ञेयका निरूपण किया है॥ ८८॥

अवस्त्वजुपलम्मं च ग्राह्य-ग्रहणवर्जितमित्ये-लोकोत्तरम् तत्, लोकोत्तरम् अतएव लोकात।तम् । ग्राह्मग्रहण-विषयो हि लोकस्तद्भावात्सर्व-ग्रवृत्तिबीजं सुषुप्तमित्येतदेवं स्मृतम् ।

सं। पायं परमार्थं तच्चं लौकिकं

शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्।
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि। एतद्व्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वप्रावादुककल्पितवस्तुनोऽत्रेवान्तर्भावात्।
विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्वयमजमात्मतत्त्वमित्यर्थः। सदा
सर्वदा एतल्लौकिकादिविज्ञेयान्तं

शुद्धेः परमार्थदिशिंभिन्नं द्वाविद्धः
प्रकीर्तितम्।। ८८।।

अवस्तु और अनुपल्लम्म अर्थात् प्राह्म और प्रहणसे रहित जो अवस्था है वह 'लोकोत्तर' अतएव 'लोकातीत' कहलाती है, क्योंकि प्राह्म और प्रहणका विषय ही लोक है। उसका अभाव होनेके कारण वह सुपुप्त-अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी वीजभूता है-ऐसा माना गया है।

उपायके सहित परमार्थतत्त्व तथा लौकिक, ग्रुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओंका जिस ज्ञान-के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे 'ज्ञान' कहते हैं तथा ये तीनों अव-स्थाएँ ही 'श्रेय' हैं, क्योंकि समस्त वादियोंकी करपना की हुई वस्तुओं-का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका होना सम्भव नहीं है। जो परमार्थ सत्य त्रीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा आत्मतत्त्व है वही 'विज्ञेय' है। ऐसा इसका अभिप्राय है। उन हेकर विज्ञेयपर्यन्त लौिककसे सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थद्शीं विद्वानोंने सदा-सर्वदा ही निरू-पण किया है।। ८८॥

जिविध क्षेय और ज्ञानका जाता सर्वज्ञ है ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् । सर्वज्ञता हि सर्वत्र अवतीह महाधियः ॥ ८९ ॥

ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान छेनेपर इस छोकमें उस महाबुद्धिमानको खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है।। ८९।।

ज्ञाने च लौकिकादिविषये, ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे---पूर्व लौकिकं स्थूलम्, तदमावेन पश्चाच्छुद्धं लौकिकम्, तद्भावेन लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थान-त्रयामावेन परमार्थंसत्ये तुर्येऽद्ध-येऽजेऽमये विदिते खयमेवात्म-स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्चामौ ज्ञश्र सर्वज्ञस्तद्भावः सवज्ञता. इहास्मिँ लहोके भवति महाधियो सर्वलोकातिशय-वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र सर्वदा भवति । सकुद्विदिते स्व-रूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः। न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्भवा-मिमनौ स्तो यथान्येषां प्रावादु-कानाम् ॥ ८९ ॥

छौकिकादिविषयक ज्ञान और लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको जान छेनेपर, अर्थात् पहले स्थल लौकिकको, फिर उसके अभावमें शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव-द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा और अभयरूप तुरीयको लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्धि-को सर्वत्र यानी सर्वदा खयं आता-स्वरूप ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ ( ज्ञानी ) हो उसे 'सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा जाननेवाले-की बुद्धि सम्पूर्ण छोकसे बढ़ी हुई वस्तुको विषय करनेवाली होती है। तात्पर्य यह है कि खरूपका एक बार ज्ञान हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार न होतेके कारण ि उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है ]. क्योंकि प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उद्य और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञान-के उद्य और अस्त नहीं होते।।८९।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञंयत्वेन। निर्देशाद स्तित्वाशङ्का परमार्थतो मा भृदित्याह-

जिपर्युक्त इलोकमें लेकिकादि-को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी आशङ्का न हो जाय-इसिंखये कहते हैं-

## हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यप्रयाणतः ।

तेषामन्यत्र विज्ञेयाद्पलम्भस्त्रिषु स्मृतः ॥ ९० ॥

[ जाप्रदादि ] हेय, [सत्यब्रह्मस्वरूप] ज्ञेय, [पाण्डित्यादि ] प्राप्तव्य साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रश्नमनीय दोष-ये सबसे पहले जानने योग्य हैं। इनमेंसे ज्ञेय (ब्रह्म) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल उपलम्भ ( अविद्याकिएतत्व ) ही माना गया है।। ९०।।

हेयानि लौकिकादीनि त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्तान्यातम-न्यसत्त्वेन रज्ज्ञां सर्पवद्धातव्या-नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि-वर्जितं परमार्थतस्वम् । आप्या-न्याप्तव्यानि त्यक्तवाह्यैषणात्रयेण मिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौना-ख्यानि साधनानि । पाक्यानि रागद्वेषमोहादयो दोषाः कषाषा-सर्वाण्ये-ख्यानि पक्तव्यानि । तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे-

छौकिकादि तीन हेय हैं। तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप्न और सुष्प्रि-ये तीनों अवस्थाएँ र्डजुमें सर्पके समान आत्मामें असत् होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व ही यहाँ ज्ञेय माना गया है। बाह्य तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाछे मुमुक्षके लिये पाण्डित्य बाल्य और मौन नामक तीन साधन ही आप्य प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही जिसके छिये | पाक्य-पाक ( जीर्ण ) करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और पाक्य इन सबको ही अप्रयाणतः-

मिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः. यानि अग्रयाणतः प्रथमतः।

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञ-यात्परमार्थंसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं वर्जीयत्वा. उपलम्भनम्रपल-म्भोऽविद्याकलपनामात्रम्। हेया-प्यपाक्येप त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म-विद्धिर्न परमार्थसत्यता त्रयाणा-मित्यर्थः ॥ ९० ॥

सबसे पहले अपने साधनरूपसे जानना चाहिये।

> उन हेय आदिमेंसे केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड्कर शेष हेय, आप्य और पाक्य-इन तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपलम्भ —उपलम्भन यानी अविद्यामय कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात् इन तीनोंकी परमार्थसत्यता स्वीकार नहीं की है।। ५०॥

जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न है परमार्थंतस्तु-वास्तवमें तो-

## प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः । विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन ॥ ९१॥

सम्पूर्ण जीवोंको स्वभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना चाहिये। उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है।। ९१।।

प्रकृत्या स्वभावत आकाश-वदाकाशतुल्याः सूक्ष्मनिरञ्जन-सर्गतत्वैः सर्वे धर्मा आत्मानो ज्ञेया ग्रमुक्षुभिरनादयो नित्याः। बहुवचनकृतमेदाशङ्कां निरा-क्रवंशाह-कचन किंचन किंचि-

मुमुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निर्वजनत्व और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी धर्मी-जीवोंको प्रकृतिसे स्वभावतः आकाशवत् आकाशके समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिये। यहाँ वहुवचनके कारण होनेवा छे जीवात्माओंके भेदकी आशङ्काका निराकरण करते हुए कहते हैं-'उनका कचन-कहीं,

शां० भा०]

अळातशान्तिप्रकरण

280

दणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्विमिति ॥ ९१ ॥

न विद्यते किञ्चन - कुछ भी अर्थात् अणुमात्र ।। भी नानात्व नहीं हैं ।। ९१।।

#### आत्मतत्त्वनि रूपण

ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्यैव न | परमार्थत इत्याह—

आत्माओंको जो ज्ञेयता है वह भी व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं-इसी अभिप्रायसे कहते हैं—

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः । यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कलाते ॥९२॥

सम्पूर्ण आत्मा स्वभावसे ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित हैं— जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व (मोक्ष) प्राप्तिमें समर्थ होता है ॥ ९२॥

यस्मादादी बुद्धा आदिबुद्धाः
प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा
नित्यप्रकाशस्वरूपः सर्विवैवं
नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे
धर्माः सर्वं आत्मानः। न च
तेषां निश्रयः कर्तव्यो नित्यनिश्रितस्वरूपा इत्यर्थः। न संदिधमानस्वरूपा एवं नैवं चेति।
यस्य ग्रुग्रुक्षोरेवं यथोक्तप्रकारेण सर्वदा बोधनिश्रयनिरपेक्षतात्मार्थं परार्थं वा यथा सविता
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थं

क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाशस्त्ररूप हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही आदिवुद्ध-आरम्भमें ही जाने हुए अर्थात् नित्यबोधस्त्रह्म हैं। उनका निश्चय भी नहीं करना हैं; अर्थात् वे नित्यनिश्चितस्त्रह्म हैं-'ऐसे हैं अथवा नहीं हैं' इस प्रकार सन्दिग्धस्त्रह्म नहीं हैं।

जिस मुमुक्षुको इस तरह-हप-र्युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये-िळये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य अपने अथवा परायेळिये सदा ही: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

परमार्थं चेत्येवं भवति श्वान्ति-बीधकर्तव्यतानिरपेश्वता सर्वदा स्वात्मिन सोडमृतन्वायामृत-भावाय कल्पते मोश्वाय समर्थो भवतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने आत्मामें श्लान्ति—बोधकर्तव्यताकी निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व— अमृतभाव अर्थात् मोक्षके छिये समर्थ होता है।। ९२।।

-6421204-

यथा नापि शान्तिकर्तव्यता-

त्मनीत्याह--

इसी प्रकार आत्मामें शान्ति-कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशय-से कहते हैं—

आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः ।

सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ॥९३॥

सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, स्वभावसे ही अत्यन्त उपरत तथा सम और अभिन्न हैं। [इस प्रकार क्योंकि] आत्मतत्त्व अज, समतारूप और विशुद्ध है [इसिंडिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है]।। ९३।।

यस्मादादिशान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पना अन्नाश्च प्रकु-त्यैव सुनिष्ट्वाः सुष्ट्रपरतस्वभावा इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाश्चामि-नाश्च समामिनाः, अनं साम्यं विशारदं विशुद्धमात्मतत्त्वं यस्मा-त्तस्माच्छान्तिमोंक्षो वा नास्ति -कर्तव्य इत्यर्थः, न हि नित्यैक- क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि-शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप, अनुत्पन्न-अजन्मा, स्वभावसे ही सुनिर्वृत अर्थात् अत्यन्त उपरत स्वभाववाछे हैं; तथा सम और अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और विशुद्ध है, इसिछिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है— यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि उस नित्य पकस्वभावके छिये হাাত মাত

अलातशान्तिप्रकरण

२६२

स्वभावस्य कृतं किंचिद्थेवत्स्यात् कुछ भी करना सार्थक नहीं हो 11 93 11

सकता ॥ ९३॥

#### आत्मज्ञ ही अकृपण है

ये यथोक्तं परमार्थंतन्वं प्रति-पन्नास्ते एवाकुपणा लोके कृपणा एवान्य इत्याह—

जो छोग उपर्धक्त परमार्थतत्त्वको समझते हैं लोकमें वे ही अकृपण हैं, उनके सिवा और सब तो कृपण ही हैं-इसी भावको छेकर कहते हैं-

## वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा। भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते ऋपणाः स्मृताः ॥९४॥

जो छोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विद्युद्धि नहीं होती। द्वैतवादी छोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाछे हैं इसिळिये वे कृपण (दीन) माने गये हैं।। ९४।।

यस्माद्भेदनिम्ना भेदानुया-यिनः संसाराजुगा इत्यर्थः: के? पृथग्वादाः पृथङनाना वस्त्व-त्येवं वदनं येषां ते पृथग्वादा द्वैतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः क्षुद्राः स्मृताः: यस्माद्वेशारद्यं विशुद्धिनीस्ति तेषां भेदे विच-द्वेतमार्गे ऽविद्याकल्पिते रतां वर्तमानानामित्यर्थः। अतो युक्तमेव तेषां कार्णयमित्य-मिप्रायः ॥ ९४ ॥

क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी अर्थात् संसारके अनुगामी हैं, कौन लोग? पृथक्वादी—'पृथक् अर्थात् नाना वस्तु है'-ऐसा जिनका कथन है वे पृथक्वादी अर्थात् द्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण-अद माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात अयिकारिकल्पित द्वैतमार्गमें सर्वदा विचरनेवाले उन लोगोंका वैज्ञारदा अर्थात् विशुद्धि नहीं होती। अतः उनका कृपण होना ठीक ही है-ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ ॥ धात्मज्ञका महाज्ञानित्व

यदिदं परमार्थतन्त्रममहात्म-मिरपण्डितैर्वेदान्तगहिःष्टेः शुद्रैर-

.लपप्रज्ञैरनवगाह्यमित्याह\_

यह जो परमार्थतत्त्व है वह क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके अनिधकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता-इस आशयसे कहते हैं-

## अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः। ते हि लोके महाज्ञानास्तच लोको न गाहते ।।९५॥

जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित होंगे वे ही छोकमें परम् ज्ञानी हैं। उस तत्त्वका सामान्य छोक अव-गाहन नहीं कर सकता।। ९५॥

अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव-मेवेति ये केचित्स्च्यादयोऽपि सुनिश्चिता मविष्यन्ति चेत्त एव हि लोके महाज्ञाना निरतिशय-तत्त्वविषयज्ञाना इत्यर्थः।

तच तेषां वर्त्म तेषां विदितं परमार्थतन्त्रं सामान्यबुद्धिरन्यो लोको न गाहते नावतरति न विषयीकरोतीत्यर्थः। भूतात्मभूतस्य सर्वभृतहितस्य च। देवा अपि मार्गे मुद्यन्त्यपद्स्य . यदैषिणः । शकुनीनामिवाकाशे

उस अज और परमार्थतत्त्वमें जो कोई-स्त्री आदि भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही छोकमें महाज्ञानी अर्थात् निरितशय तत्त्व-विषयक ज्ञानवाले हैं।

इस-उनके मार्ग अर्थात उन्हें विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य साधारण वृद्धिवासा मनुष्य अव-गाहन अवतरण नहीं करता अर्थात् उसे विषय नहीं कर सकता। "जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और सब प्राणियोंका हितकारी है उस पदरहित (प्राप्य पुरुषार्थहीन) महात्माके पदको जाननेकी इच्छा-वाछे देवता भी उसके मार्गमें मोह-को प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें

शां० भा० ]

अलातशान्तिप्रकरण

गतिनेंवोपलभ्यते" (महा० ञ्चा० | जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिछता २३९ । २३, २४ ) इत्यादि-स्मरणात् ॥ ९५ ॥

उसी प्रकार उसकी गतिका पता नहीं चळता" इत्यादि स्मृतिसे भी यही प्रमाणित होता है।।९५॥

कथं महाज्ञानस्विमत्याह\_ उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं-

#### अजेष्वजमसंकान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते। यतो न कमते ज्ञानमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥९६॥

अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य विषयोंसे न भिळनेवाळा ) माना जाता है। क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता इसिछिये उसे असंग बतलाया गया है।।९६।।

अजेब्ब तुत्पन्ने ब्ब चलेषु धर्म-ष्वात्मस्वजमचलं च ज्ञानमिष्यते सवितरीवौष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्त-स्मादसंक्रान्तमथीन्तरे ज्ञानमज-मिष्यते । यस्मान क्रमतेऽर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तस्कीर्ति-तमाका शकल्पमित्युक्तम् ॥९६॥

क्योंकि अज-अनुत्पन्न यानी धर्मी-आत्माओंमें सूर्यमें उष्णता और प्रकाशके समान अज अर्थात् अचल ज्ञान माना जाता है अतः अर्थान्तरमें असंक्रान्त (अन-नुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा (नित्य) स्वीकार किया जाता है। क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं होता इसिछये उसे असंगकहा गया है; अर्थात् वह आकाशके समान है-ऐसा कहा है।। ९६।।

आतवादमें दोषप्रदर्शन अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपिश्वतः। असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥९७॥ ि अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी, उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ।। ९७।।

इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे-ऽपि वैधम्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमान उत्पाद्यमानेऽविपश्चि-तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं सदा नास्ति किम्रुत वक्तव्यमावर-णच्युतिर्वन्धनाञ्चो नास्तीति।९७॥ तो कहना ही क्या है ?।। ९७॥

इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात् योड़ी-सी भी विधर्मी वस्तके वाहर या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ-विपश्चित—अविवेकी पुरुषकी कसी असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात् वन्ध-नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें

वात्माका स्वाभाविक स्वरूप

तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्र-

वतां स्वसिद्धान्ते अयुपगतं तर्हि

धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते ।

उनकी आवरणच्युति नहीं होती-ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण स्वीकार कर छिया -ऐसा यदि कोई कहे तो ] इसपर हमारा कहना है-नहीं.

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिमंलाः । आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुष्यन्त इति नायकाः ॥९८॥

समस्त आत्मा आवरणशून्य, स्वभावसे ही निर्मछ तथा नित्य बुद्ध और मुक्त हैं। तथापि स्वामीलोग (वेदान्ताचार्यगण) 'वे जाने जाते हैं' ऐसा जिनके विषयमें कहते हैं 1 ।। ९८ ।।

'अल्लावरणाः'-जिन्हें आवरण अलब्धावरणाः—अलब्धम-प्राप्तमावरणमविद्यादिबन्धनं येषां । अर्थात् अविद्यादिरूप बन्धन साम शां० भा०

**अलातशान्तिप्रकरण** 

203

ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन-रहिता इत्यर्थः, प्रकृतिनिम्लाः स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता यस्मानित्यशुद्धबुद्धमुक्त-स्वभावाः।

यद्यवं कथं तहिं इत्युच्यते ?

नायकाः स्वामिनः समथो बोधशक्तिमत्स्वभावा इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश-स्बद्धपोऽपि सविता प्रकाशत इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त-गतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ठ-न्तीत्युच्यते तद्वत् ॥ ६८ ॥

अर्थात् प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म अलब्धावरण अर्थात् वन्धनरहित. प्रकृतिनिर्मल—स्वभावसे ही गुद्ध और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए तथा मुक्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हैं।

शङ्का-यदि ऐसी बात है तो उनके विषयमें 'वे जाने जाते हैं' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान-नायक-खामी छोग-जाननेमें समर्थ अर्थात् बोधशक्ति-युक्त स्वभाववाछे होग उनके विषयमें उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाशस्त्ररूप होनेपर भी सूर्यके विषयमें 'सूर्य प्रकाशमान है' ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा गतिशून्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े हैं' ऐसा कहा जाता है।। ९८।।

अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः।

सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् ॥ ९९॥

अखण्ड प्रज्ञानवान् परमार्थद्शीका ज्ञान धर्मी (विषयों ) में संक्रमित नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म (आत्मा ) ही कहीं जाते हैं। परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात् यह बौद्ध सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद् दर्शन है ] ॥ ९९ ॥

मा० उ० १८-

यस्मान हि क्रमते बुद्धस परमार्थदिशिनो ज्ञानं विषयान्त-रेषु धर्मेषु धर्मसंस्थं सवितरीव प्रभा, वायिनः वायोऽस्यास्तीवि तायी, संतानवतो निरन्तरस्या-काशकल्पस्येत्यर्थः, पूजावता वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा आत्मानोडिप तथा ज्ञानवदेवा-काशकल्पत्वास क्रमन्ते कचिद-प्यथन्तिर इत्यर्थः।

यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाका-श्वकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाश-कल्पस तायिनो बुद्धस्य तदनन्य-त्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते कचिदप्यर्थान्तरे। तथा धर्मा इति। आकाशमियाचलमविक्रियं निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्ग-**महश्यमग्राह्यमश्नायाद्यतीतं** स्नात्मतत्त्वम् । "न हि द्रष्टुर्देष्टे-दिंपरिलोपो निद्यते" ( बृ० उ० ४।३।२३) इति श्रतेः। ज्ञानज्ञयज्ञात्मेदरहितं

तायी-जिसका ताय यानी (विस्तार) हो उसे तायी कहते हैं। क्योंकि तायी-सन्तानवान्-निरन्तर अर्थात आकाशसदश अथवा प्रज्ञावान् बुद्ध-परमार्थद्शींका ज्ञान धर्मीमें -विषयान्तरों में संक्रमित नहीं होता अपित सूर्यमें प्रकाशकी भाँति आत्मनिष्ठ रहता है उसी प्रकार सम्पर्ण धर्म अर्थात् आत्मा भी ज्ञानके समान ही आकाशसदश होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होते अर्थात् नहीं जाते।

> इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 'ज्ञानेनाकाशक ग्पेन' इत्यादि इलोकद्वारा उपन्यांस किया गया है, आकाशसदृश निरन्तर बोधवान्का-उससे अभिन्न होनेके कारण-वही ज्ञान कभी आकाशसहश यह अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होता; और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात् वे भी आकाशके समान अविक्रिय, निर्वयव, अद्वितीय, असङ्ग. अदृश्य, अप्राह्म और क्षुघा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा-त्मतत्त्व ही हैं; जैसा कि "द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं ह'ता" इस श्रुति-से सिद्ध होता है।

> > ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेद्से

माथॅतत्त्वमद्वयम् एतन वुद्धन भाषितम् । यद्यपि बाह्यार्थं निरा-करणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्ययः वस्तुसामीप्यमुक्तम् । इदं तु परमाथतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९ ॥

रहित इस अद्वय परमार्थेतत्त्वका बुद्धने निरूपण नहीं किया; यद्यपि चसने बाह्यवस्तुका निराकरण और केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्वय वस्तुके समीपवती ही विषय कहे हैं; तात्वर्य यह ६ कि इस अद्वेत परमार्थतत्त्वको तो वेदान्तका ही विषय जानना चाहिये ॥ ९९॥

परमार्थपद-वन्दना

शास्त्रसमाप्ती परमार्थतत्त्व-

अब शासकी समाप्ति ह नेपर परमार्थतत्त्वकी स्तुतिके नयस्कार कहा जाता है-

स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते-दुद्शमतिगम्भीरमजं साम्यं

विशारदम्। बुद्दच्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मी यथाबलम् ॥१००॥

दुर्दर्श, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पद्को भेद्रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं।। १००॥

दुर्दशं दुःखेन दर्शनमस्येति दुद्शम्, अस्ति नास्तीति चतु-ष्कोटिवर्जितत्वाद्दुर्विज्ञेयमित्य-थः। अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेशं महासमुद्रवदकृतप्रज्ञः. अनं साम्यं विशारदम् ईद्दक्पदम-नानात्वं नानात्ववर्जितं बुद्ध्या-वगम्य तद्भूताः सन्तो नमस्कुर्म-स्तरमे पदाय, अन्यवहायमिष व्यवहारगोचरमापाद्य यथावल यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १००॥

जिसका कठिनतासे दर्शन हो सकता है ऐसे दुईई अर्थात् अस्ति-नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतरव आत गम्भीर- मन्द्बुद्धियों के छिये महा-समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा अजन्मा,साम्यक्षप (निर्विशेष) और विशुद्ध-ऐसे पदको भैद्रहित जान-कर तद्रप हो और उस अव्यवहार्थ-पद्को भी व्यवहारका विषय बना-कर हम उसको यथाबल-यथाक्रकि नमस्कार करते हैं।। १००।।

गौ० का०

भाष्यकारकर्तृक वन्दना

जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा-अजमिप दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं हानेकम्।

विविधविषयधर्मप्राहिमुग्धेक्षणानां

प्रणतभयविद्दन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥ १॥ जिसने अजन्मा होकर् भी अपनी ईइब्शिय शक्तिके योगसे जन्म प्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकारके विषयहूप चर्मोंको प्रहण करनेबाछे मूद्दृष्टि छोगोंके विचारसे एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको में नमस्कार करता है।। १॥

प्रज्ञावैशाखवेचश्चुभितजलनिचेवेंद्नास्नोऽन्तरस्थं

भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरतजननगाह्योरे समुद्रे।

कारुण्यादुइधारामृतमिद्ममरैर्दुर्छभं भूतहेतो-

र्थस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुष्ठममुं पादपातैर्नतोऽस्मि ॥ २ ॥ जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप प्राहींके कारण अत्यन्त सयानक है ऐसे संसारसागरमें जीवोंको दूबे हुए देखकर जिन्होंने करणावश अपनी विशुद्ध बुद्धिक्य मन्धनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए देद नामक महा-समुद्रके भीतर स्थित इस देवदुर्लभ असृतको प्राणियों के कर्याणके छिये निकाला है, इन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु (श्रीगीडपादाचार्य)

को मैं उनके चरणोंमें तिरकर प्रणीम करता हूँ ॥ २ ॥ यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो मज्जीन्मज्जब घोरे हासकृदुपजनीद्न्वति त्रासने मे । यत्यादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरप्रया ह्यमोघा

तत्पादी पावनीयी भवभयविजुदी सर्वभावैर्नमस्ये॥ ३॥ जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्वकार नाशको पाप हुआ तथा इस अयङ्कर संवारखागरमें बारंबार दूबना-उल्लाह्म मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय छेनेवाखोंके छिये अतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होनेवाली है उन [ श्रीगुरुदेवके ] मवभयहारी परम पवित्र च एण-युगळों को मैं सर्वतीभावसे नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

इति श्रीगोविन्द्मगवत्पूज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य शङ्करपगवनः कृतौ गौहपादीयागमशास्त्रविवरणेऽलातशान्त्याख्यं

चतुर्थं प्रकरणम् ॥ ४॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति !!!



ॐ भद्रं कर्णेभिः मृणुयाम देवा पश्येमाक्षमिर्यज्ञाः व्यशेम देवहितं यदायुः खस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति पूषा विद्ववेदाः नः नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्देधातु ॥ स्वस्ति

ॐ ग्रान्तिः ! ग्रान्तिः !! ग्रान्तिः !!!

॥ इरिः ॐ तत्सत्॥

#### श्रीहरिः

# गोडपादीयकारिकानुक्रमणिका

| कारिकाप्रतीकानि                              | प्रकरणाङ्गः | कारिकाङ्कः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पृष्ठम् |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अकल्पकमनं ज्ञानम्                            | ٠ ء         | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६९     |
| अकारो नयते विश्वम्                           | 8           | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७५      |
| अजः कल्पितसंचृत्या                           | 8 -         | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५0     |
| अजमनिद्रमखप्नम्                              | *****       | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७३     |
| अजमनिद्रमखप्नम्                              | 8           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५५     |
| अनातं नायते यस्मात्                          | 8           | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१८     |
| अजातस्यैव धर्मस्य                            | 8           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 865     |
| अजातस्यैव भावस्य                             | \$          | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५३     |
| अनातेस्रसतां तेषाम्                          | 8           | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२९     |
| अजाद्वे जायते यस्य                           | R           | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 866     |
| <b>अवेष्व</b> जमसंक्रान्तम्                  | 8           | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७१     |
| अने साम्ये तु ये केचित्                      | 8           | ९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७०     |
| अणुमात्रेऽपि वैष्वर्म्ये                     | 8           | . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७१     |
| धतो वस्याम्यकापण्यम्                         | 3           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२३     |
| अदीर्घरवाच कालस्य                            |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . C8    |
| अद्वयं च द्रयामासम्                          | \$          | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६६     |
| अह्यं च ह्यामासम्                            | 8           | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . २४३   |
| अद्वैतं परमार्थों हि                         | ••• ३       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५०     |
| अनादिमायया सुप्तः                            | STATE ROOM  | ? 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६५      |
| अनादेरन्तवस्वं च                             | 8           | ₹•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१९     |
| अनिमित्तस्य चित्तस्य                         |             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५३     |
| अनिश्चिता यथा रज्जुः                         | ٠٠٠ و       | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38      |
| अन्तःस्थानात्तु मेदानाम्                     | ٠٠٠ ۶       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64      |
|                                              | ••• १       | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६४      |
| अन्यया यहतः स्वप्नः<br>अपूर्वे स्थानिषमों हि | ٠٠٠ ۶       | è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90      |
| अभावश्च रथादीनाम्                            | 2           | STREET, STREET | 64      |
| <b>अ</b> भूताभिनिवेशाद्धि                    | 8           | ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५४     |
| <b>अ</b> भूताभिनिवेशोऽस्ति                   | 8           | ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५१     |
| यमात्रोऽनन्तमात्रश्च                         | 8           | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68      |
| अवन्धावरणाः सर्वे                            | 8           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७२     |
| अकाते स्पन्दमाने वै                          | 8           | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र ३४-   |
|                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

## [ २७२ ]

| कारिकाप्रतीकानि                           | प्रकरणाङ्काः | कारिकाङ्कः | पृष्ठम्     |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| अवस्त्वनुपलम्मं च                         | 8            | 23         | २६२         |
| अव्यक्ता एवं येऽन्तस्तु                   | 5            | १५         | 98          |
| अशक्तिरपरिज्ञानम्                         | 8            | 28         | २०३         |
| असजागरिते दृष्ट्वा                        | 8            | 38         | २२५         |
| असतो मायया जन्म                           | ••• 3        | २८         | १६४         |
| थहित नास्त्यस्ति नास्तीति                 | 8            | <b>C</b> ₹ | २५७         |
| अस्पन्दूमान्म्लातम्                       | 8            | 86         | २३३         |
| अस्पर्शयोगो वै नाम                        | \$           | 39         | १७७         |
| अस्पर्शयोगो वै नाम                        | 8            | 2          | . 858       |
| आत्मसत्यानुबोधेन                          | \$           | <b>३२</b>  | १६८         |
| आत्मा ह्याकाशवजीवैः                       | \$           | 3 344      | 554         |
| आदावन्ते च यन्नास्ति                      | A            | ₹१ 11      | २२०         |
| आदावन्ते च यन्नास्ति                      | ٠٠٠ ٤٠٠      | Ę          | 62          |
| आदिवुद्धाः प्रकृत्यैव                     | A            | 99         | २६७         |
| आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः                   | 8            | 93         | २६८         |
| आश्रमास्त्रिविधा हीन ०                    |              | १६         | 180         |
| इच्छामात्रं प्रमोः सृष्टिः                |              | 6          | 86.         |
| <b>उत्पादस्याप्रसिद्धत्वात्</b>           | 8            | 35         | 178         |
| उत्सेक उद्धेर्यद्वत्                      | \$           | 88         | १८०         |
| उपलम्भात्समाचारात्                        | 8            | ४२         | २२७         |
| <b>उपलम्मात्समाचारात्</b>                 | 8            | A.R.       | २३०         |
| उपायेन नियह्वीयात्                        | ٠٠٠ ٦        | ४२         | १८०         |
| उपासनाभितो धर्मः                          | ٠٠٠ ۶        | 4          | १२२         |
| डमयोरिप वैतध्यम्                          | 5            | 88         | 92          |
| उमे ह्यन्योन्यदृश्येते                    | 8            | ६७         | २४५         |
| ऋजुवकादिकामासम्                           | A            | 80         | २३३         |
| एतैरेषोऽपृथग्भावैः                        | 2            | 10         | १०५         |
| एवं न चित्रजा धर्माः                      | 8            | 48         | २३७         |
| एवं न जायते चित्तम्                       | 8            | ४६         | = ३३२       |
| ओङ्कारं पादशो विद्यात्                    | 8            | 58.        | 20          |
| कल्पयत्यात्मनात्मानम्                     | ٠٠٠ ۶        | १२         | - ९३        |
| कार्णं यस्य वै कार्यम्                    | 8            | 88         | १९७         |
|                                           | 8            | १२         | 288         |
| कारणाद्यद्यनन्यत्वम्<br>कार्यकारणबद्धौ तौ | १            | 28         | ६०          |
|                                           | ٠٠٠ ۶        | 78         | १०२         |
| काल इति कालविदः                           | 4            |            | A DELECTION |

[ 240 ]

| कारिकाप्रतीकानि                                    | प्रकरणाङ्कः | कारिकाङ्कः               | पृष्ठम्    |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| -कोटचश्चतस्र एतास्त                                | 8           | 68                       | २५८        |
| क्रमते न हि बुद्धस्य                               | ٠ ٨         | 99                       | २७३        |
| ख्याप्यमानामजातिं तैः                              | 8           | 4                        | १९२        |
| ग्रहणा <b>जागरितवत्</b>                            | 8           | ₹७                       | २२३        |
| ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः                             | ş           | 36                       | १७६        |
| घटादिषु प्रलीनेषु                                  |             | 8                        | १२६        |
| चरजागरिते जाप्रत्                                  | 8           | ६५                       | २४५        |
| चित्तं न संस्पृशस्यर्थम्                           | 8           | २६                       | 288        |
| चित्तकाला हि येऽन्तस्तु                            | 5           | 18                       | 94         |
| चित्तस्पन्दितमेवेदम्                               | 8           | ७२                       | 286        |
| जरामरणनिर्मुक्ताः                                  | 8           | १०                       | १९६        |
| जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते ।                           | 8           | इइ                       | 784        |
| जाप्रद्वृत्ताविप त्वन्तः                           | 5           | १०                       | 97         |
| जात्याभासं चलाभासम्                                | 8           | ४५                       | २३१        |
| जीवं कल्पयते पूर्वम्                               | ٠٠٠ ۶       | १६                       | 90         |
| जीवारमनोः पृथक्तवं यत्                             |             | 18                       | 188        |
| जीवात्मनोरनन्यत्वम्                                | •••         | १३                       | 180        |
| ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये                           | 3 8         | 68                       | २६३        |
| ज्ञानेनाकाशकरूपेन                                  | 8           | and the second           | १८८        |
| तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा                        | 5           | 36                       | 888        |
| तस्मादेवं विदित्वैनम्                              | ٠ ۶         | \$8                      | ११७        |
| तस्मान नायते चित्तम् .<br>तैनसस्योत्विज्ञाने       | 8           | २८                       | २१६        |
|                                                    | 6           | २०                       | ७४         |
| त्रिषु धामषु यस्तुल्यम्<br>त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् | 8           | 25                       | ७५         |
| दक्षिणाश्चिमुखे विश्वः                             |             | 4                        | 88         |
| दुःखं सर्वमनुस्मृत्य                               | 8           | 2                        | ३७         |
| दुर्शमितगम्भीरम्                                   | ₹           | 8.5                      | १८१        |
| द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात्                     | 8           | 600                      | २७५<br>२३६ |
| - द्योर्द्योर्मधुज्ञाने                            | 3           | ५३                       |            |
| द्वेतस्याप्रहुणं तुल्यम्                           | *** 8       | <b>१२</b><br>* <b>१३</b> | १३९        |
| धर्मा य इति जायन्ते                                | 8           |                          | 280        |
| न कश्चिजायते जीवः                                  |             | 46                       | १८६        |
| -न कश्चिजायते जीवः                                 | 8           | ७१                       | 286        |
|                                                    |             |                          |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ 368 ]     |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| कारिकाप्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रकरणाङ्गः | कारिकाङ्कः | पृष्ठम्            |
| न निरोघो न चोत्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠٠٠ ۶       | <b>३</b> २ | १०८                |
| न निर्गता अलाताचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8           | 40         |                    |
| न निर्गतास्ते विज्ञानात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४           | 42.        | २३४                |
| न भवत्यमृतं मर्त्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 78         | २३५<br>१५ <b>३</b> |
| न भवत्यमृतं मत्र्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | 65         | १९३                |
| न युक्तं दर्शनं गत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8           | . 48       | २२१                |
| नाकाशस्य घटाकाशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |            | 144                |
| नाजेषु सर्वधर्मेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | ६०         | २४२                |
| नात्मभावे नानेदम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           | \$8        | 284                |
| नात्मानं न परांश्चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | १२         | <b>48</b>          |
| नास्त्यसद्धेतुकमसत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           | 80         | २२६                |
| नास्वादयेत्सुखं तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***         | ४५         | . १८३              |
| निःस्तुतिर्निर्नमस्कारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 5         | 10         | 288                |
| निग्रहीतस्य मनसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | }           | \$8        | १७०                |
| निमित्तं न सदा चित्तम् -<br>निष्टत्तस्याप्रवृत्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Υ           | २७         | २१५                |
| The state of the s | 8           | 60         | , १५५              |
| निष्टत्ते सर्वेदुःखानाम्<br>निश्चितायां यथा रज्ज्वाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8           | १०         | 49                 |
| नेह नानेति चाम्नायात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | . 86       | 99                 |
| पञ्चविंशक इत्येके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠٠. غ       | २४ · ·     | १५७<br>१०३         |
| पादा इति पादविदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠٠٠ ء       | 78         | १०१                |
| पूर्वापरापरिज्ञानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           | 78         | २०६                |
| प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8           | 98         | २६६                |
| प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8           | 28         | 220                |
| प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8           | २५         | २१२                |
| प्रणवं हीश्वरं विद्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8           | २८         | 60                 |
| प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | २६         | ७९                 |
| प्रपञ्चो यदि विश्वेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | १७         | ६६                 |
| प्रभवः सर्वभावानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6           | Ę          | 84                 |
| प्राण इति प्राणविदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ ۶         | २०         | १०१                |
| प्राणादिभिरनन्तैश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ ۶         | 88         | १००                |
| प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A           | ८५         | 248                |
| फ्लादुत्पद्यमानः सन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | १७         | २०२                |
| वहिष्प्रज्ञो विसुर्विश्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6           | , 8        | ३६                 |
| बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8           | २०         | २०४                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |                    |

| -         |     |  |
|-----------|-----|--|
|           | 262 |  |
| Section 1 | 4/4 |  |
| 47234     | 60  |  |
|           |     |  |

| कारिकाप्रतीकानि                                   | प्रकरणाङ्गः | कारिकाङ्कः | पृष्ठम् |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| बुद्ध्वानिमित्ततां सत्याम्                        | 8           | 20         | 748     |
| मावैरसद्भिरेवायम्                                 | 5           | \$\$       | ११३     |
| भूतं न जायते किञ्चित्                             | 8           | 8          | १९२     |
| भूततोऽभूततो वापि                                  | \$          | २३         | १५५     |
| भूतस्य जातिमिन्छन्ति<br>मोगार्थं स्रष्टिरित्यन्ये | 8           | \$°        | 566     |
|                                                   | 4           | 9          | 88.     |
| मकारमावे प्राज्ञस्य                               | 8           | २१         | 98.     |
| मन इति मनोविदः                                    | ••• २       | २५         | १०२     |
| मनसो निग्रहायत्तम्                                | ··· ३       | 80         | १७९     |
| मनोदृश्यमिदं द्वैतम्                              |             | 38         | १६७     |
| मरणे सम्मवे चैव<br>मायया भिद्यते ह्येतत्          | 3           | 8          | १३६     |
| मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य                         |             | રૂપ        | २२१     |
| मृल्लोइविस्फुलिङ्गाद्यैः                          | \$          | 24         | 188     |
| यं भावं दर्शयेद्यस्य                              | į           | 79         | 808     |
| यथा निर्मितको जीवः                                | 8           | 90         | २४७     |
| यथा भवति वालानाम्                                 | ३           | 6          | १३५     |
| यथा मायामयाद्वीजात्                               | }           | 48         | 588     |
| यथा मायामयो जीवः                                  | 8           | ६९         | 480     |
| यथा स्वप्नमयो जीवः                                | 8           | ६८         | २४७     |
| यथा खप्ने द्वयामासम्                              | \$          | 79         | १६५     |
| यया खप्ने द्रयाभासम्                              | 8           | 48         | २४३     |
| यथैकिसम्बटाकाशे                                   | ٠٠٠ ۽       | 4          | १२७     |
| यदा न लमते हेत्न्                                 | 8           | ७३         | २५१     |
| यदा न लीयते चित्तम्                               | \$          | ४६         | १८४     |
| यदि हेतोः फलात्सिद्धिः                            | 8           | 26         | २०२     |
| यावद्धेतुफलावेशः                                  | 8           | .५६        | २३९     |
| यावद्धेतुफलावेद्याः                               | 8           | 44         | २३८     |
| युङ्जीत प्रणवे चेतः                               | 4           | २५         | 96      |
| योऽस्ति किष्पतसंवृत्या                            | 8           | ७३         | २४९     |
| रसादयो हि ये कोशाः                                | \$          | 28         | १३८     |
| रूपकार्यसमाख्याश्च                                | ••• \$      | Ę          | १३३     |
| लये सम्बोधयेन्चित्तम्                             | 1           | . 88       | १८२     |
| लीयते हि सुषुप्ते तत्                             | \$          | .२५        | १७१     |

## [ 263 ]

| कारिकाप्रतीकानि                        | प्रकरणाङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Company         |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| लोकॉल्लोकविदः प्राहुः                  | ••• ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कारिकाङ्कः        | पृष्ठम्    |
| विकरोत्यपरान्धावाच                     | The same of the sa | २७                | १०३        |
| 'विकल्पो विनिवर्तेत                    | ••• 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३                | 38         |
| विज्ञाने स्पन्दमाने वै                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100               | ६७         |
| विपयसिद्यथा नाग्रत्                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                | २३५        |
| विप्राणां विनयो ह्येषः                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86. 1.1.          | - २२७      |
| विभूतिं प्रसवं त्वन्ये                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C\$ 10000         | २६०        |
| विश्वस्यात्वविवश्चायाम्                | 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                 | 80         |
| विश्वो हि स्थ्लमुङ्नित्यम्             | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88                | Fu.        |
| वीतरागभयक्रोधैः                        | ٠ ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ४३         |
| वदा इति वेदविदः                        | ••• ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34                | ११६        |
| वैतथ्यं सर्वभावानाम्                   | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                | १०२        |
| वैशारद्यं तु वै नास्ति                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88.259            | ८२         |
| स एष नेति नेतीति                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | २६९        |
| -संघाताः स्वप्नवत्सर्वे                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>२६</b><br>१०   | १६१        |
| सम्भवे हेतुफलयोः                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६                | १३७        |
| सम्भूतेरपवादाच                         | ••• ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.                | २०१<br>१५८ |
| संवृत्या जायते सर्वम                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                | 780        |
| सतो हि मायया जन्म                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७                | १६३        |
| -सप्रयोजनता तेषाम्                     | ٠٠٠ ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P. S. LEDIS       | 22         |
| स्थयोजनता तेषाम्                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b> ?       | 770        |
| सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76                | . 60       |
| सर्वामिलापविगतः                        | ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | District Services | A Townson  |
| सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने               | Annual Control of the | ३७                | १७४        |
| सवस्तु सोपलम्मं च                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३                | २२०        |
| -सांसिद्धिकी स्वाभाविकी                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                | २६१        |
| सुन्वमात्रियते नित्यम्                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                 | 1668       |
|                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ८२              | २५६        |
| स्दम इति स्दमिवदः<br>स्टिरिति स्टिविदः | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३                | १०२        |
|                                        | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८                | -803       |
| स्थ्लं तर्पयते विश्वम्                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                 | ४३         |
| स्वतो वा परतो वापि                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                | 200        |
| स्वप्नजागरितस्थाने                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 | ८६         |
| स्वप्नद्दिचत्तदृश्यास्ते               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६४                | 588        |
| स्वप्नद्दक्प्रचरन्स्वप्ने              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44                | 588        |

## [ 578 ]

| कारिकाप्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रकरणाङ्घः | कारिकाङ्कः | वृष्टम् |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| स्वप्ननिद्रायुतावाद्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8           | 188        | ६३      |
| स्वप्नमाये यथा हब्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ₹₹         | १०६     |
| स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5           | 9          | 98      |
| स्वप्ने चावस्तुकः कायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8           | ३६न        | २२२     |
| स्वभावेनामृतो यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$          | २२         | १५४     |
| स्वभावेनामृतो यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           |            | 188     |
| स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·           | <b>१</b> ७ | 188     |
| खस्यं शान्तं सनिर्वाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | ४७         | १८५     |
| हेतोरादिः फलं येषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | 18         | 700.    |
| हेतोरादिः फलं येषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | १५         | २००     |
| हेतुर्न जायतेऽनादेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           | २३         | २०९     |
| हेयज्ञेयाप्यपाक्र्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧ ٧         | 90         | २६५     |
| STATE OF THE PARTY |             |            |         |

## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

|                             |     | The Party Chair | A STATE OF  |
|-----------------------------|-----|-----------------|-------------|
| मन्त्रप्रतीकानि             |     | मन्त्राङ्घः     | पृष्ठम्     |
| अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः  |     | १२              | . ७६        |
| एष सर्वेश्वरः               |     | ं६              | ३५          |
| ओमित्येतदश्वरमिद्ँ सर्वम्   |     | 8               | 48-         |
| जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः   | 7   |                 | २७          |
| जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः |     | 9               | ६९          |
| नान्तः प्रज्ञम्             |     | 9               | 42          |
| यत्र सुप्तः                 |     | 1 104 4 10 10   | ३३          |
| सर्व ् होतद्                |     | 77              | <b>र्</b> ६ |
| <b>सु</b> षुप्तस्थानः       |     | . 48            | ७२          |
| सोऽयमात्मा                  | *** |                 | ६८          |
| स्वप्नस्थानस्तैजसः          | ••• | 90              | 9.0         |
| खप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः      |     | 8               | 38          |

मुद्रक-संसार प्रेस, काबीपुरा, वाराणसी ।

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS In Public Domain, Chambal Archives, Etawah



मिलनेका पता— गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपु



This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents from the Chambal Archives Collection in Etawah, UP

The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge Aficianado

The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and pre-Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu.

Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are also in the Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali Manuscript. Also included are antique painitings, antique maps, coins, and stamps from all over the World.

Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological Paraphernelia

Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through his facebook page

Preservation Trust and Sarayu Trust Foundation.